## 🗫 सत्यमेवजयतेनातृतम् 🖘 ॥ श्रीमन्मुग्धेन्द्रमौलिविजयोतगम् ॥

श्रीविष्णव मतप्रदीपः। प्रयागस्य व्याधाप्रमाम्बरीण स्यामिरामहाणानन्द्रिगिणा सइ लिनः

यास्तव्य वेश्वनानान्मन व्यवनानगर विवादिना सदत्त्वावशास्य ग्लामी

''कैमरदिन्द्र यन्त्रालये गुउरिता मनाशनः।

व्यवस्थान देवीडवज्ञा ।

स० १६६० पै० शुप्र ११ गुपदार

संबेंडम्बयून्यस्याधिहामा रात्री मतागायित्रा वस्यायशाहताः 🐿

## 🚁 ॥ समर्प्णम् ॥ 🚜

श्रीमदेखिलदिगङ्गनाधमिल्लकुन्द कुमुमस्तवकायमानयशः परंतिपाशेपध्वान्त निकुरम्य निर्दलन शारदाखण्ड सुधाकर मराटलोप्यमान दुर्मनावग्रहपरि शुष्त्रत्रायसनातन भारतधर्म वन्पवल्लिका ममुल्लासन पीयूपबाटिम्बिनी प्रनेपपु विद्वजनेषु । सममोद ममरायं समहमान सपुलकोद्धमञ्च किमध्यावद्या स्वानज्ञताथताचिनीपीत व्याप्रचर्माम्परीण मिहासनामी

न परमहसपरित्राजकाचार्य स्नामिश्रीपुरुपानमानन्दगिरीखा भ्जीतिपात्रेकशिष्यः खामिरामकष्णानन्दगिरिः । भी भी बुवारा ! ग्रन्थोऽयम्महता यज्ञेनसम्पाय सत्या सत्यविवेचनार्थे श्रीमतागडे समर्दिपत्तवर्गेडम्य स्मर्होपाङ्गावलो

क्रेनेन सभाजनीयाँऽयज्जनः परिव्रहीतज्यश्रास्त्रास्त्रार्थः

यचिष शिलायन्त्रे चिमश्च सपुद्रखेन बहुशः स्प्रलितञ्जा-तन्तथापि पाठकानां सकलशास्त्रविशारद्वेन सारग्रहणायैवा भ्यर्थये किमनल्पजलपनेनेतिशम् ।

्राह्मित्र । जगुद्धिनेच्छः १५१८ <u>१४० हे स</u>ुमिरागरूप्णानन्दगिरिः

गद्दीवायम्बरी.

दारागञ्ज---भयाग

श्री श्री मन्मुम्धन्दु मीजि विजयते तराम्॥ ज्यय

## श्री वेद्याव सत प्रदीपः

नयित श्रीश्रीत घम्मीर्क स्सार्त धर्मीर गो द्यः॥ सत्युरागे रह्यभानः पाखड दु ध्वान्न नायाकः॥?॥नत्वो पाध्यायया दाञ्ज मञ्चान ध्वान्त् भारकस्म ॥सम्य तः श्री वैष्नावसत् प्रदीपं ज्वलयाम्यहस् नदा लोक मवालाक्य साधवस्तन्स तान्तरा

तू॥श्रना पासन चिन्चन्तु तत्वस्परम दु

लभम्॥ ३॥

ू. प्याच्या तीत काले म्बी स्मिन देश सकल मत वादिषु प्राधानन्याय वेदाना प्रालित्वे नाना लोचित श्वति स्मृति पुरासा पंडिता व्यपि बहिस चारा भास वा चरणं द्रष्टवा श्रद्धधते सममतम् तेच स्वीय धर्म यथान पञ्च संस्कार पञ्ची रा क्यापि कदाचिन्त दर्गत परन्तु नाना जन पदे य परि भ्रमन् विविध् प्राचीन् पुरु

यान् स्तहद साहाय्यता अनेक **रुपा**ये नि भव लोह्या चृता ध्व पात्य मानोत्तम देशी जनो इरण धर्म लिप्सु भौनि विश्वत्र दर्शि म चिराइस्य प्रकाशाय समृत्सहः॥ त्व तावृत्तम्मभगृतिस्तद्वरः 🗟 📉 ं ज्ञल हेिंग कमस्य दीय परमा

न् गुरू र श्री म ह्य क्ष्मण यो गि पुड़ा च सहा पूर्ण 'सुनियो सुनम् रामपद्मवि' लोचन सुनि वर्रे नायं यठ देविणं प्ये नेशं प्रियमिन्द्रासहचरम नारायुगा संश्वये इति॥ १॥ अस्य विवरसास्॥ अत्रत दु पासकः पूर्व त्व कीय ग्रह परात्यर ग्रह प्रभृतीश्वािश्वरामा नुज प्रभृतीन् करेणा म्ययति ॥ तत्र लक्ष्मण यो गि उङ्गव इति रामानुजस्य सञ्चा कृता तस्य गुरु महा पूर्णः महा पूर्णस्य गुरू यमिनः या म्नस्यसम्बद्धेय व कमे। भूषः पस्न विलो चनं दति पुरुषरी कालम ज्ञा गठ हंगी तिगठ कोप स ञ्चा अय मेवास्य मार्गस्य सत्येषु प्रयमं प्र वर्त दत्य स्मा देव फ्लोका निर्म्थी येते अनन रं प्रोनेको विद्युक् सेनः श्री र्लक्ष्मी नारायणस्त्र त्येलेच्यो देव विशेषाः तेषा चरित्रं चार्य स मा तमें बना न्ये नो क मिति शाठ कीया देवे यं परम्य रेढि॥ त्रयं गठ कोयः गूड जानी यः तथाहि स्री निवासा चारि कृते दिन्य सूरि चरित्रे चतुर्ध सर्गे ॥ ग्रास्त पूर्व पर्णे रोंगें: का विष क्रियम रोधित मराडेले पारुड त भूपस्य नगरी कुरु काहू ये त्यु पकस्य तवा सी त्याद जातेपुक म्बिड्डीपवता प्राणी: श्री

मत्यस्त्रीति नॉडीन्द्रः सामातीत गृको स्वराः

तस्य धर्म धरे नामत नयः सन नायतः चत्र पारि। सतो जातन्य कपारि। परे। ताः ग्रजा यत सत् साह ताहा मेति सन्ति। त समिन समु वेसी पिसते पाठल लोचनम पुत्र प्राल्त पाकीरि पुर्व पाटल लोचनः कारी तितन यो

जातः कार्गे तिर हिनुस्ततः तत्तो जातस्कृतस्त स्माच्छठकाम पद् ती रिताः तुमाहः कारिज सन्तः शठ कोपं पर्के प्राम् बंकुला अरणा ख्यंचत् मेवकारि नन्दन मितिंग्प्रव स्पृद्धःस्या त्यादे जोदासद्ति विकांड श्रेषं काेशे शुद्ध । वर्गा रम्भे प्रोक्त त्वात्परूखी सन्त्र कस्य शूद्र

स्य वैशे जात प्रश्ठ कीयः संचरामानु जीयम तस्य प्रथम प्रवर्तकः ग्राघा चार्य दृति वेदा ना चारि विरिव ताया दिव्य सुरि प्रभाव दी पिकार्या च.परः एदना भर्तेः प्रथेम पतिरन्या वय वान्य पुनी भुक्ती च प्रति नियत चितः क विवरः हरि नित्यो यहा जनिमद् वरो देशिक

वरः प्रतीतः पूज्यो साव मृत इह वेदाति गग 🛚

तिः॥ ९ ॥ तप्रज्ञें सी घठ कीप दृष्ट नगति पून्य

इत्यन्वयः ग्रून्य त्सर्वे ग्रठ कोपस्य दिशेष्णं प्रधम पान सित मार्गस्य प्रथम ग्रवर्क इति यतरा वदे शिक्षु वरः स्त्रेष्ट् इत्यर्थः॥ अ न्या वयव वानिति रमन्ये भक्ति शारा दयोद्दा द्य रुप्राल वारसन्त्र कारामानु जीया नामा चार्या अवय वाः सन्ति यत्यं सोन्या वयव वान भक्ति सारा द्यो पिनीच जातीया एव तथाहि दिव्य स्रि चरित्रे २ स्रो ५ म्सोर्क भृति सोरखं रूप् वृणिने।विच क्षणी विष्यं वि

मोह् हेतु: कुली चित्र चार केलो नुपकः पुराये मोही सार पुरे बिधाय विकीय सूर्य

योगी ति एवं भिच्न जातियः पर कालः चाराडाल जातियो सुनि चाहन दत्यो द्य त्ये षा मिप चरित्र वरीं नं तिस ने व व्य पुनवदातां चारिणा नित्यापमुक्त वत दूरेण को मुमुझ व्या सादिव द्वगवता कि मनु प्रावि ष्टः अव्यक्ति सनु रिह्न वर्ण पुगकमा त्किमासी त्युराला पुरुषः शठ वेरि यागी त्या चार्याती रित्युकं अव वर्णा कमी युग कम स्वेति कृते ब्राह्मला स्यावेः पुना दताचेयः नेता यासा

विस्य दशरथः स्य पुत्री रामः द्वापरे वेश्यस्य

यथे तेः कृते भागव च पुरारो प्रपन्ना मृते हर

नन्द्स्य पुत्र कुमः करो श्रहस्य कारिणः पु तः शरु कीप इति स्पष्ट मायाति ने तुद्रा विहता वेदान्त्रे विशि काताङ्गतः महक्तः शरु को पाख्यो भूविप्यति मदि स्क्या द्रुत्य सहरणे चत्रे विशि काति रिक्त एवाने विशिक्त इतिस्य ष्टम् किन्च अस्य तुरीय वरागि वतारो पिनानार्य त्वात् गुरु परम्परा मध्ये ५स्ये व निवेश इ देवा वदाना चारिणा वहणः तिहानि तू विस्तारा वलाक ने च्छा चेतत्व व्य सूरि प्रभावदी पिका याम द्रष्टवं यद्य पिकाचे द्वाभि जायने योगिनः सर्वे योनि

षु प्रत्य सिता त्मनी चानां नेषां चिन्यं क

दिक मिति तेनी क तथाय स्यन्त्रोक स्य

त्वा मावातम् विग्र मारधाज संदिता स्थ

प्रमार्य मेव यद पिच भागवता दिय

त्वात प्रची नां श्री मतांगे हेयोग स्त्रशो । (भिजायते, इत्या ब्रार्ष शास्त्रं विरोधा द स्वधरी चरगाा म्बुज हरे मजिल्प वोष इत्या हिसिनज़ नाम्य गांस्ये त्या चरेद विधि गो

चर इत्यदिषु वर्णा श्रम धर्मा नाद्रः श्रूष ते तद पि वर्णा श्रमा चार वता पु रुषेरा परः पुमान विस्तु राध्यते पन्या नाम सनो प कार्णा वर्णाश्रमषु पेधम्मे प्रशास्त्रो ता नृप स्तम तेषु तिस्त न्रिंगे विस्तु माराध्य विना न्य या दत्यादि विस्तु पुरा गाँग १ असंसस्य प न्यधा यस्य वचन विरोधात येदैवात वर्णा

प्रभा इत्साद विष्णु चुए राज्य र प्रस्तात्व प्रमाधिकार च्युता झात्य पति ताद्य ग्राधु निक माणेच चवन दोष रहिता स्व नी भग बद्कि कुवैवि तेषा प्रोत्साहन पराव ग्रयवा यस् क्षे फल त्यागी सत्यागी त्यभिधायते इ

यस्तु क्षमें फल त्यागी सत्यागी त्यभिधायते इ त्यादि भगवह चनाचत्र भियानत्याग मान् विद्यक्षितं न स्वरूपत एव धर्म त्यागः किन्चते इ वचनयः जाधु निकानाने श्रयणा भ्यतु जानी

रे गृहीता सार्कच क्रिक्यिनता द्रणो घी नोदें ति किन्तुं विधर्माः पर्धर्मा च्ये ग्राभा स उपमा च्छलः ग्राधमे मानवाः पन्हेता ध र्मज्ञो ५५र्म क्त्य जेदि त्यादि पुराणाकं प्रम्न चन विद्व रहिंद त्या पत्तमा सूनों को निषे ध म पि जा यह यस्तत्वेनो न्लंघ्यंत दर्घ परि वर्तन केंग्रे चस्वी क्रत्याति प्रयोसतः पदाना मधीन रोन्त्र यंनन यथा कयं चिन्ख पणु सन्तोषी प्योगि किञ्चि दर्घी नारा भारी भारी यं तो मि वेद वित्सद सिस्त स्पापार्ध प्रति-

कत्व मेव प्रकट यंति यतः पाव मान्य दि प्र कर्त्ता यु पठिता नां पविचन्त इम्यादि मुर्ता नामतः क्रियुतार्थ स्पृतनता कर्ता यु सङ् न मेवजायते चंद्र भाष्यं च प्रकरणा नु नेपा यथा श्रुत ए वार्थ उप लम्पते कल्प स्वेषु च द भेष विवण दिश्वे तेषा मंत्रारांग विनियो

गा दर्पते तत्क्य मेते यां निर ययह प्रलपा ना प्रमाराय यहोभिवेत महीति किन्च काल्य तस्या प्यं षे स्य प्रमा एपा वगमे विधिनियेध प्रांत पादक शास्त्र वैयर्छेगा पत्तिः तथा हि वि विध रुचा जानी त्ले कि: लख रुचा विधे र्निवेध रूपेरा निवेध स्वच विधि रूपेरा व्या व्यान सम्भुवः स्यात नहि गा मान यति ग-शानय नार्थे गुरुशा प्रयक्ते वाक्ये गा इत्य । प्रिच ती या यह वचना नती स्यनेने मा इति क्षेपेपायां व्ययन सह ग्रानये ति किया या त्मन्वय.कृत्वाग वान यन मार्कुवितिवाक्यां धी हिल्प यित्वा गवानयनम कुर्वन्नलसः शिष्यो

3£ सीप वृह्या नामध्य पनाध्यायन प्रचर व्य वहारी वर्त तेव वांच सर्वैः प्रभागव न्य नाइ छताव्याख्या स्ति तन्न्सन्देहः तादे तर त्सन्द हा स्पद्भवसन्दिष्टं चासन्दिग्धा हि तासरा ध सं प्रतिपाद के चत्कू विस बेवीने निश्व ए : २ पन्धु एव तुया वदु पलभ्यते तत्मर्त कृति ग रेवि यतो सहाँ धारते नातुयशी यैर्ण पाना ख्याने २ ग्रध्येव ४० म्ह्रोदी यञ्च एव मिल्

रुपोक्त संस्थि तेव नुपूर गास्त्र मेतत सनातन ग्रनर ही स्पति लीके स्मिन्ने तद्वः वर्षित मायेति अंपरि चरत्व राजी धनतर्म वतस्पन्न सत्यात् भगवना दिषु पत्र क्षत्रा पिप्र सिप्ताः म्होकाः पूर्वा परानु सन्धा नेने वर्णा स्रमधर्म

नादर विलक्षरा धर्म प्रति पादकत्वा दग्राह्या

िस्त तदत्तु यापि भिस्तु तस्य द्रविड वेर सम्ब्र या व्यवहारः कियते पृष्ट्या इन रोन्तर मतम् त्यु द्भृता पियु तस्मन प्रविद्या व भ्रुः तेना सी

रुव तबें वेतन मतस्या पित प्यासहवें कल्पितेन पुषक् मागेरेगा राधा नादिकं तुनद धि कारि पर्

त्यां धीत्य संस्कृत पियुमना भृत्वा द्रावेड वेर् स्य संस्कृत माणा यां व्याख्यां चकुः साचने द्र विड भाव्य त पाव्य वहीयने अनन्तरं च शी भाव्य प्रभृतयां वह वो पंचा स्तन्मन पोषका सौ मिर्मिताः चिंच आर्ष यंथे षु तन्मन स्यम्

ल.भ्य मूला रोपराग र्च मन्ये पि गन्या आव मार चितासाषु वह नाम परि शालत श्रात भ्रमा जायते १ नः प राभः पूर्वाक्त प्रकारेण निर्द्धारणां कर्तेच्य छ ष तल्लिखिता निशि व सनि ब्राह्मणा दि नि न्दा वाक्या नियाषा एते निर्मिताया चिसक स्मृती तापादि युञ्चस स्का रेम्मेहा भागवताः स्मृताः चन्ना दिहेति भिस्तप्नं ताये दत्य भि धीयते संस्कारः प्रथमः प्रोक्तो हितीयः प

गृडु धारगा म् ॥ तृतीयो नाम करगा वैस्तव

पावन परम् सार्घ ज्ञानं चतुर्घ नमुच्यते॥यन्त्व मस्तु हरेः पूजी पन्ह मार्गताः तदीया चनव र्यते हरे रा राधन स्मृतम् इ त्ये वमादि संस्कारी महा भागवतः दि भिद्धिजाः तथात्व वस्मव सियाः प्राकृताः पापकारिसाः वादःशास्त्रे घुनि पुसास्ते चेनिर

प गामनः अवेभ व त्यवि प्रार्ण महा पातक सम्मित ग्र वैदमव सुपो वित्र स्तवे कर्म सु-गहितः रीर्वं नरकं प्राप्य चा्रजानी योनि मा पु पात् चतुवेदी चयो विप्रो वैध्मव त्यं न विदे तिवद् भार भए कान स्पर्वे ब्राह्मणः गर्दभः पाषरिग्डन च पतित मुन्मत्त प्रव हारिगा अवे **जव दिने स्युद्धा स वासा नल मा विशेत चका** 

निध्य हरियाति किया को टिशने एपै अ वैस्तु स्थापिता ना प्रति मा नाच वृन्द न यः करे तिस मूढा त्मारीर वंनर क ब्रजेत,श्रहा

दि चिन्ह हीने नुस्या यने यन कर्मारी न सा

30 भ्यर्चेनीयाः प्रकीर्तिताः रुद्धा वैने त्रिप्रराष्ट्रं चयत्युगरो षु कीर्ति ते तद ब्रा हुमगा विषयं मेव माह प्रजापतिः तस्मातः विपुराङ्ग विष्रागो न धोर्य्य मुनिस तमा :यद्य त्रानात् विभयः पतितास्त्रेन संशयः अवैधा विप्रश्रवाराहाल दधमः स्मृतः न पह भाक व्यमायदापि कदाचन दत्यादि र षा हारात स्पृती चकादि चिन्ह राहेते प्रांकेत कल पा जितम अवेक्षवं तुनंहं एत् मिय सत्यजेत रुद्राचना द्वास्नणस

गा समता ब्रज़ेत न भस्म धारये हि हगतोपि वा मोहा है विभूयो छ स्तु ससूराया भवेड व मिति पराशर स्मृती च विनाय शाप ते ने विनाच ऋस्य धारणात विनाह पेन

वे विप्रम्यागडाल त्वम् वाप्यात्भ्यवह्य सज्ज्ञ कामें वा सचर हत्य वय वस्पत अच क धारिएं विप्रयः माई भोज पिष्पृति रेतो मूच पूरीषा दिस पित भ्यः प्रयच्छाते शङ्ब चर्को ळेवी पुगड़ा दिरहितो द्राह्मणा धर्मः सजीवने वचाग्डाल रसर्व धर्मव हि फ्रात द्त्यादि खप प्रपन्ना मृता ख्य मन्ये प्राह 🖊 कुलोडुवा च्छठ कोपात व्यासा ह्यो अधिमाः गुंती प्रादयः प्राठको पस्य मातुः पूहा या प रि चारकाः रुख मन्ना दिषु सर्वे कल्याग गुगा नसन्ति रामानुजीयमत प्रति पादि त तिपू चका च दूरहिंता बाह्मण प्यपच चाएडा लादि वदन वली क नीयाः वेयासिका दिषद

द र्यना निवाह्य सिंहान्त प्रति पाद काने केंद

२१ वलं सभायां वादि दम नार्थ मेवाध्येत व्यानि धि शिव सनुकादि भिर्मन साय्यु चिनयंत त्वं रामानु जादयो वदानि मत्स्य पुरागा दयः स्त्रुतु नरक प्रदा मन्यादि स्मृत्यो न मोसदाः द्त्या दि निन्दाया उपलक्षण मेतन येचे तेषां पाष एड प्रात्वारां। प्रमार्ग्य मवस्कृति तेकथ न्वित शृह शिष्य त्वगही मगरा यित्वा तप्र चना दि धार्गा कृत्वा सस्य चारडाल त्यंद्री कुर्वन् ना किन्वेत इर्ग स्य खल्य काला विधे प्रचितित्व

न्मृतं पूर्व पुरुषागा त द्वारामा भावोदि दानीं धा र यितुं मशक्य त्वतिषां चागडाल त्यमे वाङ्गी कार्ये स्पात तथा सात चाएडाला ना सन त प गृते इदानी चुकादि धारगोन वाह्मगो तमा वैक्लवा भवनी त्यति विचित्रं पायाग्डाना ।

<sup>!</sup>चह्याः स्पृतयो याख्य काख्य कह रूपः सर्वा .सानिष्याला प्रेत्य तमो निष्टा हिताः समृताः ।उप्तचनो च्यव नो चया न्यतो यानि कानिचित

तान्येवीक् कालोक्ता नि निष्कला न्यन्यता नि चिति प्रेत्यतमो निस्राः परलो के नरक नि-प्पादि का इत्यर्थः तस्मान्म न्यादि भिनि पिद्धा न्या धेनिक वचनानि नरक भी रुं भिहेंया ने व किन्हें तेनिं सितेषु श्रुति स्मृति पुराराग दि भिः पर्मा राध्यत्वेन प्रांति पादि तस्य भगव तः शिव स्या पूज्य त्व प्रति पादनं दृश्य तेस्व यत्वेते शुद्ध सुर्व्य कार भिल्न चार्डाल जाती यानां शर्ठे कोंपे भक्ति सार पर काल सुनि वाहन प्रभृती नां हादणा नामा लवार्स

ज्ज्ञया प्रसिद्धा नां तत्मत प्रवर्त कानामा धा चा र्य्या गां प्रतिमा स्थापन प्रवेक दिव्य भूमिं कर्य पि त्वाते या पूजनंद 'शोद नादि तडु च्छिर मो जन् च कुवेन्त तत्रम माणं चेतेः खमतातु सारेणे वाद व्य सूरि प्रभाव दीपिका या वहलतर लिखि तं विष्णु पुरागे त्वेताह शाना निन्दा स्पष्ट तया श्रूपते तथाहि ६० प्रांगे ९० प्रस्तोक स चे मुंव कर्तो शास्त्र यस्य हचन हिज देवता श्र्य

कती सर्वो स्सर्वः सर्वस्य चा स्वम दित श्रापि चेते पा नार्यस्य सार सङ्ग्हे कसा देंगी नमंत्र श्राक्त स्पमन्य चेत्रे मिनि कपिलं चे बदुवी संस् कराई च वृहस्यति म् भागे युजमद नि वद् के तो स्ताम सा नृषीन मात्स्य को मेतवा से दूं भे व स्का देते थे वच श्राप्तेय च षडे तानि ता मासा

न प्रचु सत् मानवीया जव स्वयीच जाहे दा क्षिता तथा कात्य यनी वैक्षयी च राज सी खर्ग दा स्मृतिः गोतमी वाह स्पती च साब तीं चयम स्मृतिः शाङ्गिची प्रन सीदे वितास सी निरप प्रदा इत्याध्यकस्य सान्यिकामोक्ष दा प्रोक्ता राज सी स्त्यंगीदा मनाः तथे वता स सादै वि निर्प प्राप्नि हेतव दत्युक्त गप्रत स्वा ल्ली बलिङ्ग निर्देश नो स्मृति पुरासा नो सा त्विका माक्षदा - प्रोत्ता इत्या दि पुलिङ्गे नसह सम्बन्धा सङ्ग ते विल रचिता न्ये वैतानि वचा नानि वाय प्रस्सा दिश विश्वह सत्व प्रधान त्वनाता नाम्षीमा तामसत्व कीर्तनमपि पा ष्ट्ड त्वसूचकं पे चेतानि मत्स्य पुराादी ना नर्क प्रदत्व प्रतिपाद कानि वचना नि सत्या

ध्मस्य च चतुर्दं श ॥ इति॥ भारतादिष्य पि श्रु तामे मानवा धर्मा इत्यादि दिना पर विष त्स्मृती ना मुपहयत्व स्पष्ट मुक्तं एव मेव सर्वे व्या मार्थ प्रास्त्रा्गा मुपादे यत्व प्रति पाद् का नि्ण त भो सुनि वाक्या न्यु पलभ्यन्ते विस् र्म यानावें निजुख्य ने रॉते नैवो पलक्षणे नसद्भिर नुमेयानि न्प्रतर वहेमा दि प्रभृति प्रिण्हें निवं न्धिनिः की हमं स्मृति पुरागा न गीर वस्या पितं तत्तुत निवन्धा वली कन

गानि नां किम विज्ञा तम पुरेनेते या भार है ग्रानि नां किम विज्ञा तम पुरेनेते या भार है ज संहिता या मनाति संङ्ग परिचरे तियज्ञ ही नण वेध्न वान ब्रह्म केन दिगी शाक तच् कि प्रसवाद यः नित्यम म्यचैने वस्याः कामे पिस्या मृत नमुख दत्या दिगत ज्यमन्वादि नुजा तो धर्म मन्यं समा चरेत् स्याहता धर्मा

३६

यस्य तेत्रय ग्राहताः ग्रनाहतासु यस्पेते स र्वा सा स्पाफलाः कियाः इति योगिया ज्व न्त्रा प्रव ब्राह्म वैष्मव रेदि स्ता विवे मेंच वा क्रों: तिस्त्रिंगेरमचे श्र्यप् जये जित्य मादएत् दति ब्रह्म रुद्रादी नां पत्य हं पूजा विधानिज न्य चन प्रहा भगवड़ का विप्री भाग वता : स्मृताः सर्वेवता पुते श्हायेन भक्ता जनाईने स्व पचिष मही पाल विभा भक्तो हिजा धिकः विभा भक्ति विहिनस्तु हिजो पिम्बय चाध्म इत्यादि म्लाकाः समहात्म्य प्रति पद नार्थे त्वमत विरो लग्नतुलसीनलिनाश्चमालाये वाहमूलपरिचिन्हि तमाङ् य चनाः येवेललाट परलेल सद्ध्यी प्राइ वेस्त्यो भुवनमास्तु पवित्रयानि इत्यादिवे यंचनानि स्वकीयालिंगे धार्गा कारणत्येन निम्मिता नितदिपम तस्य पुरागो १६ ग्राच्याये वृज्ये लिताङ्गि नः स्वीन्त्रा द्कालेतु धर्मो विदिति तेत्रेवदेवताप्रकररो। चैने त द्विप्रीलेनन दाम्भि केननलिङ्गिः नारस्या पनमृत्रका र्घ्यम् विप्रेरा कार्थ्ये श्रुति पार्गेरा ग्रहस्य धर्माभिर

तेन नित्य मिति जिङ्कः धारगास्प निषिद्वत्या पाद क त्य नोक्त त्यात द्षि तान्ये व लिङ्किः च श्रुति स्मृत्यन पक्षं चिन्नतः इत्य मेताया मेव वास्त्य विष्मु भक्तल क्षर्यानु विष्मु पुरागो १ जप्रेशे ९ जप्याये प्रोक्तन वस् तिनिज वर्षा धर्म तो यःसम्मति गत्म सुह प्रक्षपक्ष नह रतिन हन्ति किच्च दुक्केः सतमन सत मेवहि ।

विष्युभक्तमितिनचक्लाचे मेवभ विष्यती सुक्तोपे सणी यसम्प्रतिताद्द्या कलिप्राय्यमावात्किन् वालेन मुरेगाकालिना धीर भीरुगामप्रममनः प्रमेतपुरो र को न् वर्तते इत्यांदि यचनान्य यथा मित्ति खुधर्मरक्षार्य मुद्योगोनान चित्र इत्यु स्नाके प्रतिभाति किन्धु एते य **ठाः खर्मेषान्स्वकी यह दतर पशुमनतरान्यभ्यः खाच्छ** द्रप्रकाश्चीत्या न द दिन्त्र अस्म त्समी पैचेतृपां वह वी पंथास्त्रनि पेषामव लोकने च्छाभवनितेरा ना प नीयं वयंदर्शियामः जपासना प्येतेषां रहस्य त्रपा त्मिकाययाविना ह्येनचे विष्रञ्चाएडाल् त्वमवा प्र पात्दत्पचोक्तो द्यसञ्ज्ञको मंचो पथा श्रीमना रायराँ। चरोोा शररो। प्रपद्ये श्री मते नारायणा यनम इति अप मेवेतेषा प्रमोपास्योमन्द्रः १।। नमो नार्यरा। येत्यष्टा |सरमञ्:२सर्वधरमीपरित्यन्यगामेकपरणा प्रञ

जहत्वासर्व्पापेभ्योमोक्ष पिष्यामिमायुच द्ति॥ भा त्यन तथान्य मन एतषु द्वयम्ब स्य यतः मुद्दरत्न प्रद्धिः प्रार्वण गृति रित्यादी त्य भ्स्य नासानि तथा मंत्र व्याख्याने <sup>५</sup>स्पे व् वहरी व्याख्यान्। किन्तवस्य मंत्रस्यानु पुर्व्या ग्रापे मूलं नास्ये वेति निश्चय स्तस्माच्छव को पर चित ए ष्र्यं मंत्र दृत्यृत्मी यते। रामात् जीया नान्ये तस्मा त्यरे मंत्री नासि सिंह्यतो त्येते यो विशिष्टा

द्वेतमिति।त्रसार्यस्तु चिच्छ रवाच्यानीवाः अवि च्छ द्वा च्याजड प्रपंचा ।। तरु भय विलक्षणं ब्रह्म्तां ब्रह्म तब्स्यूल्चिर चिद्विशिष्टं ब्रह्म

विशिष्टा है तमिति। एतचा हैत वादि भिर्वहणी

कार्पम्। स्सम् चिरं चिहि शिष्टं ब्रह्म कार्गं विशिष्टं च विशिष्टं च विशिष्टं विशिष्टं यो रहे ते निए रातृमित्यु पर्म्यते वस्तु तस्तु विश्विष्ठा है नश् इस्पार्व त्वाभावारे तारुण विचारस्य वेदान्तं वि ष्यत्वात्रमानुजीयमतस्य चा ग्रह्मादिभ्यः प्रचालि त्वात् शृद्धस्य चर्चद्श्रवरागध्ययनार्ध्यप्रतिवेधा दिति। वेदानसूत्रे १ नप्रध्याये भ्यादे 🏖 नप्रधि कार्गो ब्रह्म विद्याविचाराधीकारं निषेधात्। मनुनाचा ४३४ ध्याप ८० ऱ्लाके नशहाय यमुनिंद ह्या तो छिष्ट नह विष्कृत। नच स्पापदि शहै स्मेनचास्य व्रत मा दिशे दिनि शूद्र प्रत्य पदेश मा चस्य निपिद्ध त्वान क् मुत् बज्ज व्य भूह्म दुप देश गहरा स्प निषे। धं द्ति। तथा परा श्रीस्मृतो प्रथमाध्या यान्ते। कपि लाक्षीर्यानेन ब्राह्मशी गमनेनच।वै द्रा क्षर्रमाद स्य सिद्धान् स्य युक्ता युक्त त्य विचारा वध्या स्ततस्य सान्द य्या साद्य

च्छ्रण विषागास्य ते कापा ते क्राय संभा व वज्ञा सभा वित एवं । अथवा घटाराग **रता सपन्न विचार वद नाव श्यक रोपे** मात् विस्तरं राग्जैकाराहनव क्सा भि सं विक्रमा दके ॥संघ हितः प्रकाशार्थ साय प्रदीप कः ॥ ३ ॥ प्रतिष्टा छ। षु समाध्य ्षे प्रवर्त्ति तः ॥ खदि व्यःरंगे प्रत्यार्चं यो नया दिशा ॥ सि कताः प्रश्ताः ॥ इंग्वर सि

२॥ भ्रापति त स्पृष्ट जल्रूपान् स्वस्य पाति त्य प्रांक

विन् मार्गे प्रविष्टः पुत्रक्त वा प्रविष्टा स्थां

भूस्यो

र्द पित पितृ भ्या स्पृष्टं जल पात्रा दिव म श्रेचिं मत्वा अग्न संस्कारा दिके करीति ॥ भवन्मागे ऽप्रविष्ट विद्या वृत्त सं पन ब्राह्मणे नापि दूरतो हर्षे सिद्दम न्नम भाज्य भवति ॥ ५ ॥ अनिषि हे भस स्यर्शे स्नान विधान ॥ ६ ॥ अपूर्वे वर्रे का नाम पर्वात दाने ॥ ७ ॥ नप्रचे वरि कानां वेदाधि कार राने।। ट्रामेचा न स्मृत एके बल राम कुछा दि मंबी पासन या मुक्ति । भेव तिनवा ६ मूद्री ब्राह्मरां। प्रा प्यं कर्न्ने क्रोतिनवा ॥ १० ॥ स्रायुप

धारण विधानं भवन्मार्गे सार्थ कं निर्चे । कवा ॥ ९ ॥ मूह स्य शिष्या साम पिय

कं ब्राह्म्या धि क्ये किं प्रमासं॥ १२॥ भव इंद्रुत चिश्रूला कार पुराई कि प्रमाग १३ ॥ भा लवारसंत्रया प्रसिद्ध ना भव त्पूर्व जा नां व्यासादि भा नू नत्वं तत्सम

त्ववेतो प्यन्यद्वा ॥ १४ ॥ भवन्यागै धत्या व प्रयुक्त त्वन प्रसिद्धत प्रमुद्धा धारुग कि वर्ग धर्म भाष्यम धर्मा वा एतदि लक्षण ऽन्यो वा भव डिः कल्पितः ॥ ९५ ॥ श्राई मन्या दि भिः प्रति पादितं पित्रादी नां व सुरुद्रा दित्य स्वरूपेण भावनं भवद्रिः कि

संप्र्या स्सन्ति विसार भ्यान्त प्रकाशिताः। महाये सूस वित पुरुष दूरा चिरात्सदा चार ंच विज्ञा: प्रचार यनवे त दधर्म मूलि

१६ ॥ द्त्या द्या रश त शाः पू

24848 3 1 U (प्रादशी विवेकः ॥

श्रीमत्परमद्सपूर्णाश्रमस्यामिविराचितः

एकार्दशी प्रामर्शः । आश्रमिणांतन्त्रवर्तकाचार्याणांच तुष्टिदस्तद-

्भिप्रायसूचकः श्रीयतीन्द्रसृष्णानन्दसरस्वती कृतस्य

वर्तकोपाहवामनरावशर्मणा मुद्रियत्वा प्रकाशितः।

तारायन्त्रालये यनारस**ी** 

सम्बत् १९५४

॥ श्रीगणेशाय नमः॥

## ॥ एकादशी विवेकः ॥

धील्डमीरमणेनत्वाल्डमीरमणतुष्टये ॥ करोमिस्यीययोधाय चेकादइयाविवेचनम् ॥ १॥ उद्यात्प्राक्**चतस्रस्तु** घटिका अरणोदय इति स्कन्द

नारदाभ्यामुक्ते अरुणाद्ये दशमागन्धश्चन्येकादशी ग्रुद्धा उ-पोष्पा ॥ अरुणोद्यमारभ्य दशमोगुताविद्धात्यान्या । अरुणो-दयकालेतुदशमीयदि दश्यते ॥ साथिद्धैकादशीतत्र पापम्-लमुपोपणामिति भविष्यपुराणवचनात् ॥ उदयोपरिविद्धातु दशम्येकादशीयदा ॥ दानवेभ्यः प्रीणनार्थदत्त्वात् पाकशास-न रति काण्यवचनात् । दशम्याः आन्तमादाय्यदोदिति दिवा-करः ॥ तेनस्पृष्टं हरिदिन दत्तंजम्मासुरायात्वातिस्स्यन्तरयच-नात् । अरुणोदयवेलायां विद्धा काविदुपोपिता ॥ तस्याः

पुत्रशत नष्ट तस्मात्तांपरिवर्जयदिति कौत्सवचनात् । दशम्य-नगतायत्रतिथिरेकादशीभवेत ॥ तत्रापत्यविनाशश्चपरेत्यनरक

यजेदिति नारद्वचनात्।द्शमीशेषसंयुक्तां यः करोतिविमृदः धी ॥ एकादशीफलंतस्य न स्याद्दादशर्वापकमिति ब्रह्मवै-वर्तात् । दशमाशेपसंयुक्तामुपेष्येकादशीकिल ॥ सवस्सरहते-नेहनराधर्मेणमुच्यत इति विष्णुरहस्याच । अयं च विद्धानि-वेघः शुद्धायाः संभवे असंभवेतु विद्वेव सर्वेठपोप्या॥ पकादशी भवेत् काचित् दशम्यादृषितातिथिः। वृद्धिपक्षेभवेदोपः श्रय पक्षेत पुण्यदेति विष्णु रहस्यात ॥ एकस्मिन् सावनेत्वहिति-थीनांत्रितयंयदा । तदादिनदायः प्रोक्तस्तप्रसाहासिकं फलमि-तियसिष्ठेन क्षयदिनस्यातीय पुण्यजनकत्वयोधनात् ॥ एका-दशी दिशायुक्ता वर्धमाने विवर्जयेत् । क्षयमार्गेस्थितेसीमेङ् र्धीतदशमोधुतामितिसविष्यपुराणात् ॥ पकादशी दिशाविद्धा-परतानन्ववर्धते । यतिभिगृहिभिश्चैवसेवोपोप्याक्षयेतिथिरिति हेमाद्रिभृतपद्मपुराणयचनात् ॥ अविद्धानि निपिद्धैश्चनलक्ष्यन्ते-दिनानितु । मुहुर्तः पञ्चभिविद्धाप्राद्येचेकाद्द्यीतिथिः ॥तद्र्थ-विद्धान्यन्यानिदिनान्युपयसेद्युधः।पूर्यविद्धानकर्तव्यापष्टयेका द्रपथाएमी ॥ पकादशींतुकुचींत शीयते द्वादशीयदीति भुष्य-श्टुइयचनात् । एकाद्द्यी तृतीया च पष्टीचैवत्रयोददी ॥ पूर्व विद्धातुकर्तव्यायदिनस्यात्परेहनीति घसिष्ठवचनात् । पकाद-शी न लक्ष्येत सकलाहादशी भवेत् ॥ उपोप्येकादशीविद्धा-

ऋषिरुदालकोव्रयोदितिऋष्यशृङ्खयचनातः । दिनक्षयसृतेदे विनोपोप्यादद्यमीयुता ॥ सेवोपोप्यातदापुण्या परतश्चेद्रयोद-शीतिपद्मपुराणवचनात् द्वाद्रयायदित्रयोदशीलर्थः । द्विस्पृगे-काद्द्रीयत्रतत्रसन्निहितोहरिः । तामेयोपयसेत्काममकामो वि-ण्णुतत्पर इति वैष्णवस्य क्षयगतैकाददयाः प्राद्यस्यवोधक-कूर्मेपुराणवचनाच ॥ यूति्पत्प्रभृतयः सर्वोउदयादोदयाद्रयेः । संपूर्णो इति विख्याताहरिवासरवींजता इति स्कन्दपुराणवच-नात् ॥ उदयात्प्राग्यदा विष्रमुहूर्तद्वयसंयुता । संपूर्णकादर्शीक्षे-यातत्रेवोपवसेद्गृहीतिगारुडपुराणवचनात् ॥ आदित्योदयवे-लायाः प्राङ्मुहृतेद्वयान्विता । एकादशी तु सपूर्णा विद्वान्या परिकल्पितेति , भविष्यपुराणयचनाचावगतसंपूर्णत्यविशिष्टा पकादशी यदायधेते तदा विष्णुप्रीणनतत्परेः उपवासद्ध-यंकार्यमिति वृहद्वासिष्ठमतम् ॥ संपूर्णकादशी यत्र प्रभातेपुन-रेवसा । छुप्यते द्वादशीतस्मिन्तुपवासः कथंभवेत ॥ उपोप्येद्वेतिथीतत्र विष्णुप्रीणनतत्परैरिति वृहद्वसिष्टवचनात् । यदातु अहोरात्रव्यापिनीपूर्णा अरुणोदये दशमीविद्धाशुद्धाया पकादश्येववर्धते तदा पूर्वा गृहस्यैः कार्या निष्कामस्तुगृही-कुर्यादुत्तरैकादशीसदा ॥ प्रातमेयतु या मा घा द्वादशी च द्विजोत्तमेति हेमाद्गिधृतस्कन्द्षुराणयचनेन

सस्य पारणे द्वादृदयावद्यकत्वप्रतीतेः घष्ट्यमाणवस्तकदृश्याद्या उत्तरा यत्त्वादिभिः कार्या ॥ प्रथमेऽहनिसंपूर्णा ब्याप्या-होरात्रसयुता । द्वादृश्यां च तया तातहश्यते पुनरेषसा ॥ पूर्वा कार्यागृहस्थैस्तुवितिभिध्येतराविभो इति स्कन्द्रपराणवच-नात् ॥ एकादशीविद्याचेत् शुक्तेरुणेविशेषतः । उत्तरा तु यतिः षुर्यान्पूर्वामुपवनेद्गृहीति प्रचेतीवधनात् ॥ पुन. प्रमात-समये घटिकैशायदाभनेत्। अत्रोपवासो विहितोवनस्थस्यय-तेस्तया ॥ विधवायाध्य तत्रैयु परतोहादशीनचेदिति गृहस्प स्य पूर्वास्चकात् गायडपुराणयचनात् । अयोदस्यां न लक्ष्येत द्वादशी यदि किंचन ॥ उपाप्यैकादशीतत्र दशमीमिथितापि चेतिस्कन्दपुराणवचनात् । त्रयोददर्गायदानपृक्षादर्शाघटिणाः द्वयम् ॥ दशस्येकादशीविद्धाः नेवायोष्यासदातिथिति हारीत यचनात् । पारणाद्देनलक्ष्येत झादशीकलयापि चेत् ॥ तदानी दशमीविद्याच्युपोष्यैवादशीतिथिरिति ऋष्यग्रह्मययनात्। हा-द्वाीस्वल्पमल्पापियदि न स्यात्परेहानि ॥ द्वामीमिधिता षा-यामहापातकनाशिनीति वृहद्वमिष्ठयचनाय ॥ पूर्वोक्तगारह-स्यान्दपराणादिवस्तरेः "विद्वाप्यविद्वाविद्वेया परनोद्वादसीन चेत्र ॥ थात्रद्वापि च विद्वास्थात्यरतोद्वादर्शायदी"त्वेनेन गृह-म् ११३ एकावृद्यीमात्रवृद्धीविद्याचा अध्येकाद्द्या अधिद्यात्य-

योधकेन एकादशीद्वादश्योर्वृद्धौ अविद्धाया अप्येकादश्याः स-र्षेपां विद्यात्वयोधकेन पाद्मवचनेनापि गृहस्थवैष्णवस्य शैवादि-गृहस्यवत् विद्धापूर्वेकादशीप्राप्ता "दशमीवेधसंयुक्तोयदिस्या-दरुणोदयः। नैवोपोप्यं वैष्णवेनतहिनैकादशीयत"मित्यनेन गारुढ पुराणवचनेन निपिष्यते अतस्तेन उत्तरैवकार्या। गारूडवचनस्यो कारित्याचारितार्थ्यानद्गीकारे अरुणोदयद्शमीविद्धैकादश्याम विशेषेणोपवासनिषेधकैः पूर्वोक्तानेकवचनै परमापदमापन्नो हर्पेवासमुपस्पितः ॥ नैकादर्शीत्यजेद्यस्त्यस्य दीक्षास्तिवैष्ण-थी ॥ समात्मासर्वजीवेषु निजाचारादविष्ठुतः ॥ विष्ण्वपिता-खिलाचारः स हि वैष्णव उच्यते इति स्कन्दपुराणोकलक्षणस्य वैष्णवस्यापि उपवासनिषेधसिद्धी वैयर्थ्य वैष्णवेन नैवोपोप्य तदितरे सर्वेदपोष्यमित्यर्थस्यीकारे उभयवृद्धौ एकादशीमात्र वृद्धौवाविद्धैकाद्द्याः सर्वेविषोच्यत्वापत्या<sup>\*</sup> विरुद्धार्थप्रतिपाद-कत्व या स्पष्टमेवेतिबोध्यम्॥ यदातुपकादशी द्वादशीच वर्ष-तेतदासर्वेरुत्तराकार्या । सपूर्णकादशीयत्र प्रभातेपुनरेवसा ॥ तत्रोपोप्याद्वितीयातुपरतो द्वादशीयदीति भृगुवचनात् । संप् र्णेकाद्दशीयत्रप्रभाते पुनरेवसा॥ सर्वेरेवोत्तराकार्यापरतो द्वाद-शीयदीति नारदयचनात्।संपूर्णैकादशीयत्रप्रभाते पुनरेयसा॥ तत्रोपोप्यापरापुण्यापरतो द्वादशीयदीति गारुडवचनात्। ए-

कादशी विष्णुनाचेत् द्वादशीपरत स्थिता ॥ उपोप्याटादशीतः घ यदी व्हेत्यरम पदमिति वाराहपुराणवचनात् । संपूर्णकादशीः यत प्रभाते पुनरेवसा ॥ वैष्णवीचत्रयोद्द्यांघदिकैकापिरस्य-ते । गृहस्थोपिपराक्षांत पूर्वानोपवसेतदा ॥ पूर्णाप्येकादशी-त्याज्या वर्धते द्वितयपदीतिसमृत्यन्तरवचनाच । एकादशीवि-ष्णुनाचेद्द्वादशीपरन स्थिता ॥ उपोप्याद्वादशी तत्रयदीच्छे-त्परमपदमिति चाराहपुराणयचने । एकादशीभवेतपूर्णापरतो द्वादशी यदि ॥ पकादशीं परित्यज्य द्वादशीं समुपोपपेदिति उ भयवृद्धिप्रतिपादकस्मृत्यन्तरवचने । संपूर्णकादशीयत्र द्वाद॰ इयां वृद्धिगामिनी ॥द्वादश्यालङ्घनकार्य प्रयोदश्यांतुपारणमिति नारद्वचने । एकादशीकलाश्राप्तायेन द्वादश्युपोषिता ॥ तुल्य मतुशतस्योचत्रयोदस्यांतु पारणमिति विष्णुरहस्यवचनच-यथा पकादश्या कलादियुनाया द्वादश्या केवलद्वादशीशस्य प्रयक्तः तथैव वादित्योदयवेलाया आरभ्य पछिनाडिका। सफी-र्णकादशीनामत्याज्याधर्मफले सुभि ॥ पुत्रपौन्नमबृध्यर्थ द्वाद-श्यामुपवासयेत् । तत्रमतुशत पुण्य त्रयादेश्यांतु पारणमिति गारुडपुराणवचने ॥ एकादशी भवेत्पूर्णापरतो द्वादशी यदि । तदाह्येकादशीत्पत्का द्वादशीं समुपोपपेदिति स्वन्दपुराणव धने । एकादशीयदापूर्णापरतो झादशी भवेत ॥ उपाप्यादाद-

शीतप्रतिथिवृद्धिः प्रशस्यतइति तिथि वृद्धिप्राशस्त्यप्रतिपादक कालिकापुराणवचने । पूर्णाभवेद्यदानन्दाभद्राचैव विवर्धते ॥ तत्रोपोप्यातुभद्रास्यात् निधिवृद्धिः प्रशस्यतद्दति गारुडपुरा-णवचने एतादशान्यवचनेषुच हादशीशब्द स्वल्पैकादशीयु-फद्वादशीयाचकः नतु केवळद्वादशीयाचकः आदित्योदयवेळा-या आरभ्य० संपूर्णा० पूर्णा० तिथिवृद्धिः प्रशस्यतद्त्यादिवच-नस्य पद्रैकार्थस्य संभवात् नचेदेकाद्शीविष्णौ द्वाद्शीपरतः स्थिता ॥ उपोप्यैकादशीतत्रयदीच्छेत्परमंपदमिति नारदयच-नानुसारात्। शुद्धायदासमाहीनासमाश्लीणाधिकोत्तरा॥ पका-दंशीमुपवसेन्नशुद्धां येष्णवीमपीति स्कन्दपुराणद्यचनात्। एका दशीनलभ्येत सकलाद्वादशीभवेत् । उपोष्येकादशीविद्धाऋ-पिरुद्दालको प्रवीदिति फ्रुप्यश्टङ्गवचनेन परतपकाददयभावे-विद्धाया अप्यद्गीकाराच॥ एकादशीक्षये विद्धैकादश्युपवास-

विधायकादस्मादेवऋण्यश्टङ्गवचनात् । एकाद्शींदिशायुक्तां-पर्धमाने विवर्जयेत् ॥ क्षयमार्गिस्थतेसोमे फुर्वातदशमीयुता मिति भविष्यत्पुराणवचनात् । एकादशीभवेरकाचिद्दशम्या द्वितातिथि ॥ वृद्धिपक्षेमवेद्दोषः क्षयपक्षेतुपुण्यदेतिविष्णुर-इस्यवचनाद्रिष एकादशीयदालुप्तापरतो द्वादशीमचेत् । उपो-भ्याद्वादशीतत्रयद्विच्छेत्परमांगातिमिति ब्यासवचनस्यापि ए-

कादशीयदालुसाछिन्नालण्डितादिनद्वयोपिपूर्णान मवति पूर्वदिः नेउद येददाम्याः सत्वात् उत्तरोदिने उदये एकादृश्याः स्वस्प-त्वाचतन्रतदा द्वादशीस्वल्पैकादशीयुक्ता द्वादशी उपोप्यानतु पूर्वा अलुहेतिछित्वावाईहशार्थस्य स्वीकाराच । किश्च महा-. शिवराज्याः आश्विनशुक्कप्रतिपदश्चामाविद्वायाराष्ट्रमद्गमहा-पातकाहिजनकत्वनानिनिषद्धत्वेषि अविद्धाया असंमवे समाधिद्वैवयथा स्वाक्रियते नतिच्यन्तरंतथैवएकादृश्यादशः मीविद्वाया अतिनिपिद्धत्वेपि गुद्धाया असंभव अविशेषेणवि-द्धाप्रहणमतिपादकपूर्वेक्चचनेदैशमीविद्धाया एव प्रहणी-चित्यात् सर्वत्रैकाद्शीकार्या द्वादशीमिथितानरैः । प्रातमेवत् मानाभृत्यतोनिस्यमुपोपणमिति ऋष्यश्टङ्गवचनेनापे खण्डति-थीं सर्वत्रसयवृत्यादी द्वादशीयुता पकादशी ग्राह्मा नतु केव-स्द्वादशीत्पर्यस्य प्रतिपादनात् ॥ श्रद्धैकादशीसंभयसंदेहे॰ विदेकादश्यपवासापेक्षया शुद्धद्वादश्युपवास पववरः । उपो-च्याद्वादशी शुद्धाद्वादश्यामेवपारणम् ॥ निर्गतायांत्रयोदश्यां कलावाद्विकटापि या। द्विकलायांतुर्वार्श्यांपारणयः करोति-हि । तामुपोष्यमहीपालनगर्नेविशतेनरः इति हेमादिधूतम-विष्यवचनात्। विवादेषुतुसर्वेषु द्वादृदयांसमुपोपणम् ॥ पार-र्जाहत्रयोदस्यामासेयंमामकी सुनेहति मार्कण्डेयुप्रयुद्धसंघादायै॰

( & )

त्यलम् । तथाच शुद्धाविद्धावा एकाद्द्येवप्रहस्वयत्यादिभिः यधाशास्त्रमुपोप्या नतु एकादशीक्षयादी केवलद्वादशीतिसि-दम् ॥ पक्षपातं परित्यज्यविचार्यकृतवुद्धिभिः।एकाद्द्यायिवे-

ध्न श्रीलक्ष्मीरमणोविभुः ॥ भीयतांसर्वलोकस्य दांतनोतु च ° शाश्वतम् ॥

> यम्माझाविहितंयत्तत् तेनानुष्ठेयमाद्रसत्। गविशेपात् यद्विदितं तत्सर्वेरितिपद्मतिः 🛭

श्रीजयसधिरानन ॥

## ॥ एकादशी परामर्शः ॥

सर्ववतानां संपूर्तिर्वस्तिस्तरसेवरात्मने । श्रीकृष्णाय महातृप्तमन्तासन्ताय ते नमः ॥ १॥ आअमाङ्गं व्रतंकिचित्रित्त्यसर्वार्यसाधनम् । निर्णायते कृष्णतुष्टयेकृष्णानन्देनभिभुणा ॥ २॥

अधैकाद्द्रशिमतंपराष्ट्रस्ते। पकाद्द्रशीनामकारुविदेषेद्दर्भः
सीक्षाद्द्रशीमस्यमत शुद्धः ॥ मतंनाममोजनं तद्दभावमा । सार्यमधिकारिणिपर्यवसमं करायक्षपेतं द्दार्ग्यत्वाद्वाः ॥ विधिवचर्यः
द्दार्ग्यत्वाद्वाः मरुवमेकाद्द्रशिवतं भोजनित्वृत्तिभोजनोभयकर्षः विष्णुदेवनाकं चैष्णविपर्यवसमं तत्वस्त्वादितं यथा ।
परमाव्द्रभारप्रोहर्ये या समुपास्थितः॥ वैकाद्द्रशास्थितं यथा ।
परमाव्द्रभारप्रोहर्ये या समुपास्थितः॥ वैकाद्द्रशास्याव्यत्वाद्वाद्यः
द्विद्याद्वित्वीष्णवी ॥ इति ॥ अत्रवाक्षये क्षात्र्यां यच्छव्दात्रयां रुस्वयद्वयसमिहितं तष्टाञ्चक्रयाचेस्रणाद । नैकाद्दर्शास्यविदितं
विविदः॥ योजन्यजेत्सर्यण्यव्यस्यकंद्वस्त्रणम् । यस्यवैष्णविद्याद्वा

स्तिसवैष्णवइत्यपरम् ॥ वैष्णवीदीक्षासंन्यासः॥अत एव द्वेरू-पेवासुदेवस्य चरं चाचरमेव च । चरं सन्यासिनां रूपमचलं प्रतिमादिकमिति दीक्षामात्रेण विष्णुरवमतष्वपाञ्चरात्रादि दीशितोपिसमिच्छति विजानन्नाश्रमक्रमम्॥ यदिमन्यते तयैव दीक्षयावैष्णवत्यं तर्हिकरोतु यतिसंमतामेकादशीम्।परंतुगार्हे स्य्यादितवृत्तोगृहस्यवाक्यविषयतां नातिवर्तते ॥ अस्य व्रत-स्याश्रमावरुम्येनप्रवृत्तेः । नतु कथंवैष्णवः संन्यासीविष्णुरूप-चादिति चेदूपं विष्णोः साधकात्मातद्वत्वाद्वैष्णवः कोत्रविवादः॥ गृहस्थन्नह्मचारिणौसामान्यलक्षणसंपन्नौ गृहस्थशब्देन व्यव-हियेते । ब्रह्मचारिणस्तत्साधितान्नस्यामित्वात् ॥ निदृत्तिधर्मे-निष्ठः सन्यासीयैष्णवशब्देन । तथा गाईस्थ्याचिवृतः सन्यास-मप्राप्तोदीक्षाविशेपदीक्षितो वानप्रस्थः प्रसिद्धः ॥ तथानैष्ठि-कत्रक्षचारिपुवैद्यानसाद्योगानप्रस्थाः प्रसिद्धाः पुराणेपुनेसर्वे-निवृत्तिपरायणाः वैष्णवा ब्यपदिइयन्ते । तथाविधवापिप्राप्त-निवृत्तिधमासापि वैधव्येन दीश्यतेऽतपत्रनगेहिनी॥ तस्मादा-थ्रमभेदाननतिरुङ्घ्यनिर्णतब्यैकादशी । तथाच चरवारोऽथि-कारिणः ॥ गृहीयनसोयितिविधयाचेति । पष्यिधकारिपुप्राप्ते-ऽस्मिन्यतेद्वीयेघीदश्चमीकृती व्रतप्रतिचन्धायरणोदययेघःसूर्योन दयवोधक्षेति ॥ सुर्योदयवेधोदानवानां क्रूरकर्मणामः । उदयोप-

रिविद्धा तुद्दाम्यैकाद्द्यी यदा ॥ दानवेभ्यः प्रीणनार्थं दत्तवा न्पाकशासनद्वति ॥ अरुणोदयवेधः परिशिष्टरतरपाम् ॥ स ६ वैष्णवानामवैष्णवानां समानः । यथा दशमीद्रे भवेदायाद्वारः इयां पारणं घटेत तथैतद्भतमाचरितव्यमिति शाखतात्पर्यमव सीयते। यद्युभयं नघदेतनदायिद्धायामेव वर्त पारणद्वादश्याम् 🛭 यदि ततः परेषुद्वांदशीलेशस्तदाधिद्यात्यत्का लेशमात्रायामे काद×यां व्रतं केशमात्रायां द्वादश्यां पारणम् । यथा पूर्वदिने स् र्थस्यारुणोदयदशमीसंसर्गादशमीत्वं तथासर्थस्पर्शादेषादः श्रीस्वेद्वादशीत्वं चैतदवतीपर्यागितत् ॥ पञ्चमहायशानामस्य न्तोपसंहारम्त्रनिर्मृलायावहिनस्य यताद्वद्वादशीस्वादेकादशीः धत्। सत्यामेवंब्ययस्थायां परापरवैष्णवभेदेनाश्रमभेदमुरूनव्य<sup>-</sup>ः बस्थाच्यतेवतम् ।यश्वहर्णामर्पविषादकालेषि व्रतनिप्रत्वं वैणावः त्वंतश्चसमानं चातुर्वेणिकचातुराश्रम्येपञ्चोपासकानाम्॥ यश निवित्तदीक्षावत्येसन्यासौनामहितीयं रुक्षण तथपञ्चोपास<sup>\*</sup> कसाधारणं ब्रह्मणासाधारण च । कोदीक्षितो भवेदगुरूव रुक्षणेन ब्रांह्मणेतरः ॥ यद्मणञ्चरात्रादिर्दाक्षायस्य वैष्णयस्य मिति रुक्षण तक्षिन्दे।परुग्धेरधीतासाधारणम्।यदि नाडांक्रिये त्रनिन्दितत्व तर्दिचातुर्घण्यैसाधारणम् ॥ एवंच कामान्धिकारिः त्व वैष्णवत्य पर तदीधकारित्वमपरामिति पर्यवसितंसकाम

निष्कामाचरणीये व्रते एकादभ्युपोप्येस्युत्सर्गः । विद्धानोपो-प्येतिनियेघः॥ पारणायद्वादश्यभावेद्युद्धायाश्रसभवे विद्धाप्यु-पोप्येतिप्रतिप्रसवः। शुद्धायाः सभवेद्वादश्यभावे वैष्णवेन नि-ष्कामेन विद्धा नैवोपोप्योतिनियमः॥ वैष्णवोयतिर्घनस्रोविध-षाच । सत्येवम् ॥ द्शम्यनुगतायत्रतिथिरेकाद्शीमवेत् ।तत्रा-पत्यविनादाश्चपरेत्यनरकझजेत्॥ इत्येव जातीयकानि वेधनिपे-धोत्सर्गयाक्यानि विद्धाप्यविद्धाविश्वेयापरतो द्वाद्शीनचेत् । अविद्यापिचविद्धास्यात्त्परतोद्वादशीयदीत्यनेनैकवाक्यता प-न्नानि वेध सकोचयन्ति प्रसारयन्ति च ॥ तथा च विशिष्टोर्य पारणयोग्यद्वादद्यीयुतैकाद्दयुपोप्येति । अत एव द्विस्पृगेका-द्द्यीयत्र तत्र सनिहितोहरिः॥ तामेवोपवसेत्काममकामोविष्णु-तस्परइत्येवजातीयकान्येकादशीक्षयवचनानि चरितार्थानि । पतान्येवविद्धानिपेधवाक्यानि विधिवचनैरेकादर्शामुपवसेन्न-कदाचिदतिकमेत् ॥ एकादशीसदोपोप्यापसयोः शुक्रुरुष्ण-योरित्यादिभिरेकवास्यतापन्नान्यविद्धैकाद्द्यीनित्यमुपोप्येत्यर्थ-मभिद्घति । तथाच वाक्यद्वय द्वाद्द्रशियुतत्वाविद्धत्वविद्रो-पणात्र्याम्॥अतप्य संपूर्णकाद्द्शीयत्रप्रभातेषुनरेयसा।सुप्यते द्वादशीतस्मिम्नुपद्यास कयं भवेत् इति सन्देह उपपद्यते ॥ अन्यतरिवद्रीपणव्यभिचारात् । संपूर्णस्वमुद्यद्वयव्याप्तिम

रवात् ॥ अविद्धात्वादुत्तरदिने प्राप्त परन्तु पारणयोग्यद्वाददय- ' भाचात्पूर्वदिनेप्राप्तमित्यर्थे । बादिस्योदयवेलाया प्राडमुहर्च-द्वयान्विता ॥ पकादशी तु सपूर्णाविद्धान्यापरिकल्पितेतिप्रश स्ततमसपूर्णत्वाङ्गीकारे सदेवानुःथानप्रसगातः । एव सदेही पपत्ताचाद्य ॥ उपाप्येद्वेतिथीतत्रविष्णुप्रीणनतत्परै । इति सा मान्यतः प्राप्तेऽधिकारभेदेनव्यवस्थामाह॥तिष्कामस्तुगृहीहुर्या दुत्तरेकादशीसदा। प्रातर्भवतुत्रामावाद्वादशी च द्विजोत्तमीति॥ निष्कामोग्रहीन्युपलक्षणवनस्थयतियिथयानाम्।यस्माद्गृहित्व निष्कामत्य च समानाधिकरणमनुपपन्न तस्माद्गृहीतिकाकुर धिकारभेदयोधनाय ॥ नतेषा सूर्यस्पर्दोनियमोद्वाददयां स्यॉदये भवतुन्यावातेषां सा हादशीत्वर्थं एपैयव्यवस्या वाक्यान्तरेवा॰ क्यद्वयविषयत्यात् । प्रथमेहनि सपूर्णाव्याच्याहोरा सयुना ॥ द्वादृश्यांच तथातातरस्यतेषुनरेयसा॥पूर्वाकायागृहस्थेम्नुयति-भिश्चोत्तराविमो ॥ प्वादशोविष्टसाचेटपुरुक्णोविशेषत ॥उ-त्तरांतुयति दुर्यात्पूर्वामुपयसेद्गृही।यतिरित्युपल्श्रण तिस्का मानाम॥पुन प्रभातसमय घटिनेवायदा भवत्। अत्रोपवासी चिहितो चनसस्ययतेसाया॥ चित्रवायादचतत्रीय परतोद्वाददीान• चेत्। अधिकारिविदेरेपेवेघसकाचीद्वाददीविस्तारइति तात्प-र्थम् ॥गृहिणातिध्यन्ते ट्वाद ऱ्यां पारण चनस्पादीनामुझरदिने द्वादरयाम् । अतपव पारणाहे न लक्ष्येत द्वादशीकलपा-पिचेत् । तदानीं दशमीविद्याप्युपोप्पैकादशीर्तिर्यारीति यचने गृहस्थेपुकामाधिकारिपुचरितार्थम् ॥ यदिकलामात्रमपि-स्रात्तदापरेव प्राप्ता सर्वेषाम् । वेधामविष्ट्वेव सर्वेषां प्रति-षन्यामावात् ॥ उदयात्राग्यदावित्रमुहूर्तद्वयसंयुता । संपू• र्णफार्द्शो क्षेया तत्रैयोपवसद्गृहीति नविधायकं तत्रैवेति निय-मेगातथात्वे प्रतामावप्रसङ्गात् ॥ तस्माद्वचवस्थाप्रयोजकं तपूर्णत्वंसूर्यग्रयस्पर्शक्षम्।पूर्वदिने विद्यत्वादुत्तरिनेद्वादृश्य मायात्त्रवृत्ताव्ययस्या ॥ ह्राददी काम पूर्यित मोक्षमेकाद॰ शांति तच्यमधिकारिनिदर्शनात । ननूचरिनेकथं द्वादरािति चेत्सूर्यस्पद्यामायेष्यरणस्पद्याद्दरामीयतः । अतपय दिनत्र-पातमकत्वं संपद्यते प्रतस्य ॥ प्रतिनां द्वादद्यीतरेपांत्रयोदद्यी । तस्माद्घिकारभेदेनयेघसंकोचियस्तारापितिसिद्धमः॥अतप्ष पारणयोग्यत्वविद्येषणं संगच्छतेऽधिकारभेदेन योग्यत्यसिद्धेः। म सूर्यस्पर्रानियमस्तेषां निष्यामत्याद्वताचरणमधिकारघोत**ः** नाय ॥ नन्तर्रादनेषधं पारणसंभवः पारपोमरपेचेयतस्थातः व्यापिनातिथिरिति नियमात्स्योद्यात्याक्ष्पारनाऽसंमयात्स-न्ध्याविमतिबन्धानुद्वयोत्तरं झाद्दयभाषादिति चेत्सन्यासिबि-भववारप्रतिबन्धेपि गृहिष्ट्रतपञ्चमहायक्षेत्रारमेष पारणसंभवा-

द्वनस्थस्यस्याचेदस्तकर्मीपसंहारः सोपिपरतन्त्रः । एपनिष्काः मगृहस्यो योवनस्यः ॥ पाञ्चरात्रादिदीक्षावतामपि गृहसः त्वेनकर्मोपसंहारप्रसङ्गः पूर्वदिनाधिकारावः । नतु दशमीवेष संयुक्तोयदिस्याद्रस्लोदयः ॥ नैयोपोप्यं वैष्णवेनतिहिनैसाद-शीवतमिति पाञ्चरात्रादिदीक्षावतावैष्णवत्वेनोसरिहन पर प्राप्तमिति चेचैतद्वैष्णवत्ववतेविषयः कित्वाश्रमाः। नञ्ज यस्य धीक्षास्तिवेष्णवीति चात्रयान्तरेलक्षणसमाम्नानात्पञ्चरात्रावि दीक्षित्रवर्धेषणचदान्दार्थं इति चेन्नैतल्लक्षणसेकादशीवते तयमः योजकमतप्यतद्धिमकारिकायां लक्षणमाह स्कन्दः ॥ समा-त्मारुर्वजीवेषुनिजाचाराद्विष्टुतः । विष्वपिताविक्षाचारः सहिवेष्णय उच्यत इति तबलक्षणं सन्यासिनि धनस्रे या घटते-नान्यत्र ॥ विष्णवर्षिनाधिलाचारत्वमेवसंन्यासः ॥ किंच वि-क्षेकाडडी वैष्णवेन नोपोष्येतिवचनं परापरसाधारण्येत निपेधं वक्ति तदा सफामेन सकामत्वं निष्कामेन निष्कामार्थं पालनीयमिति पाशायिते व्यवस्योक्ता सकामस्य वेधसद्वीची-निष्कामस्य द्वादशीधृहिरप्यल निष्कामत्वास इति व्यवसार्थः प्रकरणार्थक्ष । तस्मादत्रयचने वैष्णयः परः परिशिष्टः ॥ अत-एवात्र प्रकरणे गृहस्थोयतिविधवाचेतिवनस्य इति चाश्रमना-मानि निर्दिशनि तस्मादाधर्मानिमिस्रोवैष्णवोत्रप्रकरणे।कौय-

माध्रमप्रकरणेपाञ्चरावः प्रविशति नवर्णाध्रमवचनेष धति-स्मृतिपुराणेषु तस्यनिर्वाहः स्यादितिहासेषु । नवैष्णव-व्यमाश्रममाच्छादयनि पिण्डलोपप्रसङ्खात्। आध्रमनिमिचोहि-पिण्डः ॥ विद्धांनोपवसेत्पारणयोग्यहादशीसंबद्धामुपवसेदिति षाभ्याभ्यांझीणायामेकाददयां प्रते प्रतिवद्रे सर्वाधिकारियु वे-धसकोचोगत्यन्तरामावात्।अतप्यद्विस्पृगेकाद्द्रीयत्र तत्रस-षिहितोहरि:॥ तामेयोपयसेत्काममकामोविष्णुतत्परः। यकाद-चीन लभ्येत सकला हादद्शीमयेत्। उपाप्येकादेशी विद्धा श्रुपि-ष्ट्रालफोध्रयीदिति चरितार्थम् ॥ पूर्वदिने विद्यत्वादुत्तरदिने **हाददीसियद्भद्भदेकादश्यमाचादुक्तवचनद्भयस्यायकादाः** पेघवाक्यं यलचिति केचित् ॥ हाद्दीवाक्यं बलचिति के-चित्। तेन मतभेदावँदान्ते । द्वयारेषयाक्यत्य शास्त्रार्थएक विषयत्वात् ॥ तथाच विद्वांपारणयोग्यद्वादद्वसिवद्वामुप्यसे दित्पर्धे पर्यवसन्ने वेथसंकोचो वेदितच्यो न हादशीवस्तारोचे-धस्य द्वाददयधीनत्वादिति तात्वंयं वचनद्वयस्य । तयाच हाददीपारणान्तमेतद्वतमित्यवगम्यते ॥ अतप्य दिनक्षयमृते देवि नोपोप्यादशमीयुता। सेघोपोप्यातदापुण्यापरतक्षेत्त्रयोद-रीतिहेतुवचन चरितार्थम्॥ यदि कथमपि न मंपधते हादर्शा तदा विद्धान्युपोष्वेलर्थः । एकादशोक्षयेसर्थं द्वीदशीक्षये सन

पकादशी तु सम्पूर्णां विद्धान्यापरिकव्पिता। परिकव्पितंति ह्रा दर्शीमनुरुष्याधिकार च येथसङ्कोचियसराज्याम ॥ शतप्य पूर्वविद्धा न कर्तव्या पप्तचेकाद इयथाएमी । एकादशींत कुर्वीत-क्षीयते द्वादशीयदीत्याह ॥ अधिकारिविद्रोयस्य हाददर्यांपा-रणामावमसङ्कादित्त्वर्थः।अधिकारिविशेषस्तुनिर्विचाद्रोधिणाः रभेदादेवयोग्यत्वसिद्धेर्डादृहयाम् ॥ परतोद्वादृशी नचेदित्यस्य धाक्यशेषोयम् । परतोद्वादशीयदीत्यस्य धाक्यशेषस्तु ॥ सम्पू-र्णकाद्दी यत्र प्रभाने पुनरेयसा । तथापोप्या द्वितीयातु परती 'ब्राददीयदीत्यादिवचनकदम्यात्मासर्वसाधारण्येन द्वितीयदिः ने वत विधरो॥अतएव सम्पूर्णकादशीयत्रप्रभाते पुनरेवसा॥ वै-कावीच अयोदद्यां घटिकेकापिहदयते। गृहस्रोपिपरांकुर्यात्पूर्वी-नोपयसे तदा 🏿 पूर्णाप्येकादशीत्याज्या घर्षते द्वितयं यदाति स्पृः स्यन्तरम् । एतदेवानुरुध्यसर्याण्युमयदृद्धियचनानि चरितार्था-नि ॥ पूर्वदिनस्य विकरवादित्वर्थः। अत्र प्रकरणे सम्पूर्णकाददी-यभ द्वादस्यो पृद्धिगामिनी॥ द्वादस्यां लड्घनकाँय भयोदस्यांतुः पारणमिति वचने द्वादशीत्रयोदशीशभ्दाबुदयसाम्रिध्यात्यष्ट त्तो। यस्तुतस्तुसूर्योदयन्याप्लेकादशी हादशीतिवक्तव्यम् ह तथापि यां हाददीं वेतिसतामेकाददीं विद्धि या क्योददी तांडी-

दुर्शामितियोधनाय । प्तेन तत्कालनियमः परित्यक्तः र्तीर्थपारणे चरितार्थोवा॥ अन्यथा त्रयोद्शीस्थाने द्रादशोतिवकव्यन्तथाद्रा-द्दशीस्थानएकादशीतितत्रच परदिन इति विद्रोपण देयम् । तस्मा ल्लाधवादुक्ती द्वादशीत्रयोदशीशब्दी तदा नपञ्चमहायक्षाना-मुपसहारोत्त्यन्तमः । सर्वस्यास्तियेरदयव्याप्ततिथिरूपत्वमिन रयुत्सर्गात् ॥ अतप्रवोदितहोमिनानापराघः । तत्कारुनियमा-म्रह्स्तुर्तार्थपारणे चरितार्थः॥ तथाचेतिसद्धम्। अविद्धायामे-कादृश्यांपरतो द्वादृश्यांसर्थेवामेका । विद्वायांपूर्वदिनेपरदिने ल्वमात्रायामेकादश्यांतत्परदिनेल्वमात्रायां दृादश्यां परेखुः त्रपेपाम्॥पकाद्भीक्षपेविद्याच्येकैय सर्वेपाम्।द्वाद्भीक्षयेसति विद्ववृद्धैकाद्द्यीयोगे सकामानां पूर्वा निष्कामानामुत्तरा। अवि-क्षेकादशीवृद्धीसत्यपिहादशीक्षये सर्वेषामेकापूर्वेच ॥ द्वादशी-मात्रवृद्धिस्त्वनिर्णयाङ्गम् । अत्राधिकारिणः सर्वेष्याअमिणः । नन्येकाद्शीक्षये पकाद्शीयदा छुता परतो द्वादशीभवेत्। उपी--स्पाद्वादक्षी तत्र यदी ब्छेत्परमांगतिमिति परीदेनेप्राप्ते कथं सर्वेषां पूर्वे ग्रुरितिचेदेकादशी नलक्ष्येत सकला द्वादशी मवेत्॥ उपोप्ये कादशीविद्याऋपिरुद्दालकोव्रवीदितिवचनान्तरातुरोघेनालुप्ते-तिच्छेदे सर्वसमञ्जसम्।पाञ्चरात्राणां व्यवस्था पञ्चरात्राद्यग-म्तस्या ॥ न तेपांमारः थृतिस्सृतिषुराणेषु । नन्वाथमित्वात्प्रयेश

इति चेद्राश्रमध्यवस्थयाऽवंगन्तस्य किंतयासंकीर्णतया॥ नन्वत्र-प्रकरंणे वैष्णवशम्दोव्यर्थ इति चेन्न । घनस्थादिसङ्ब्रहार्थस्वात्। अनपचार्गरङ्∄वैद्यानसाचागमो कदीश्रांमातोहिबैष्णव **र**ि। चैखानसायालचिल्याउदुम्बराः केनपाचातरशनाश्रमणाहत्याद-यो वनलाः कुर्राचको बहुदकोहंसः परमहंस इत्यादयो यतयो ययामिकारं निष्टत्तिदीक्षा दीक्षिता वैष्णवा इति तद्यैः। नतु रुक्षणद्वयंव्ययमिति चेदापकाद्शीम त्यज्ञतसरीपाव इति वत-· मुल बैष्णयत्वं सर्वेताधारणं दीक्षामूलं वनस्ययतिनेष्ठिक विधवासाधारंणम् ॥ अतपय पृथक्रत्य पूर्वामुपवसेद्गृहीति विधन्ते सामान्यलक्षणमवलम्य । दीक्षितस्य वचनविद्योपे पै-म्णवदाय्देनोपादानं वचनविशेषे पृथगुपादानं वनस्योयति र्यिथवेति ॥ अनेन नैष्टिकोप्युपलक्षितः । सामान्यलक्षण लौकिकं धीक्षालक्षण शास्त्रीयम् ॥ सौकिकस्क्षणसंपद्मोग्रह्मचारी गृह-स्थार्थयस्थया तिष्ठेत्। अतपवात्र प्रकरणे ब्रह्मचारिनामापि न श्रतम्॥ तस्मात्परापरवैष्णवभेदेन सकामनिष्कामादिभेदेनचा-ऽक्षमावलंबिनी व्यवस्था सिद्धा । यदिवेधेपरेखरेकाद्दर्या ततः परं युद्धां दर्यां च सन्देहस्तदार्थसिद्धनिर्णयमाह प्रयुद्धोमार्के-, बहेर्यं प्रति ॥ यथा । विवादेषु तु सर्वेषु द्वादश्यां समुपोपणम् ॥ पारणं हि घयोद्घ्यामाहोथ मामकीमुन इति॥ सर्वेषु नान्यतम

भिव और विश्व\स्तोंच । जिसको ' सियानी नगर निवासी स्वामी बीघानंद गिरिनी ने बनाया। चौर खःला तुलसीदास विरमाणी के दान मे राय साहिब मुंघो गुलाविसंह. ऐग्डमनंज के मुफीद-प्राम प्रेस लाहीर में क्रपंबाया॥ संवत् १८५८ 杂杂杂杂杂杂杂

全 杂 杂 杂 杂 杂 杂 杂 杂 杂 杂 杂 杂 杂 杂 杂 杂

डी पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णोत्पूर्ण मदुन्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पर्णमेवावशिष्यते ॥ १॥

**डोंशांति शांति शांति: ॥ १ ॥** 

ब्रंह्माणमधविष्णुंच भिवं गणपतिं तथा। श्रम्बिकां शारदांचापिवन्दे विघ्वोपशांतये२ ॥ छो ॥

**ष्यय शिवस्तीच प्रारंभः** ॥ चा घांति: शांति: गांति: ॥

· डोंसदाशिव सदाशिवसक्ततदख हरो॥

मेरोबेरक्यो' देर एती करो॥ श्री गणपति गनानन गणेश हैं' तुंहीं'।'नोभर्तारिडीका

सिद्धेथहैं तूंहीं॥ तूहीं नष्ट संनट हरण-

चारची में आजिन खडा तेरदरनार सी।।

मदाभिव सदाभिव स्कृत दुख्हरो । मेरी **बेरक्यों देर एतीकरो ॥ १ ॥ तुम**ः ब्रज्युत पुरुष ग्रादि ग्रवनाभिहा। स्वयंजीत घटघट मैं प्रकाशको। चैगुण्य शक्तिते ब्रह्मा विष्णु इरो। चैगुयय मायाते सकल सृष्टिकरो। सदाशिव सदाशिव सक्ततुख हरो। मेरी वैरक्यों देर एती करो॥२॥ तूंची चंद्र सूर्य तूंची मू स्रकाश। तूची तारामंडल तूची घ्रवप्रकाश।तृही वायु अग्निते पानीकरी तेरीमहिमा बानी न जानीवरी । सदाशिव शदाशिवः ॥ ३॥ तेरानाम संकटहरण वि श्वनाथ। पैदा पाल संहार समतेरेशय। मित्रमुतिदायिन कृपासागरी। मत्रकान करनेको छनियागरो। सदापिन सदापिन

्र ) ॥ 8 ॥ये**दसंसार सागर दुखो**का समा<del>र्</del>ग ।

तेरानाम सागर मैं' भारी जहाज। तेराना-म नै कोट पापीतरो । मैं' ग्राजज़की वेरी क्यों' देरीकरो। सदाधिव धदाधिव सक्त

दुखन्तो। मेरी बेरक्यो'देर एती करो ॥५॥ तूची मत्स नूर्म वराचानास्वरूप।नरसिंच वामनचोपरशुराम रूप। तूची राम कृष्ण वोघाकव्किहो।भगतहेत अवतार जीजा करो। सदाप्रिव सदाप्रिव०॥६॥ जोवाम न की भक्ति बलिकोक्स्ता। श्रीरामकर सक्त रावनको दला।कृष्णे भत्तकर श्रमित बल घरो।मारयो कंस शिशुपात कंसीवरो। सदा शिव सदाशिव०॥७॥ तृशंकर विश्वंमर महादेवजी। सभी देव दानव

तेरीमायाते चार खानीवरो। करे लख चौ-रासी जीग्राज्नसरो।सदाधिव सदाधिव॰ ८॥ सतीकानीया दत्तप्रनापतपिता। उसी यज्ञ निरादर शिवीका किता।कट्योमीस

घड उसपै बकारा घरयो। जो उस्ततकरी उसने तुम इस पड्यो। सदाशिव सदाशिव

८॥ सिमानेने नाईथी पुत्री ग्रन्प। महां माया प्रगठी सतीका सहप । उसी ने

कीया ध्यान तुमरा हरो। तबी लै बराती

ना गिरना वरो। सदाशिव सदाशिव०॥

१०॥ मलेख बटना गिरिजाने वालककीया

खड़ा हारे भिवको न ग्राने दीग्रा। कटेयो

श्रीस जब सुनकारे गिरिजा रोद्र। तबीतुम

नवाइसो गनाननवरो। सदाधिव सदा-

शिव०॥ ११ ॥ चरीजो लिग्राए कमलपुल चजार । जो नाम नौ' सौ निष्ठंनवे' चजार । घट्यो एक जबनेच पंकज घरयो। सुदर्भनदी छो चरि प्रजापति करयो। सदा-शिव सदाशिव० ॥ १२ ॥ चिपुरदेत्योंने जब दुखाएथे देव। दुखी चो घरण श्राकरे तेरी सेव। चिपुरमार वाणन से जीएपरो।

तुमसो विरोध। तीश्राभस्म उसको तुमारे क्रीध। रती हो दुखी श्रापुकारावरो॥ तवी तुमक ह्यो जा प्रदुग्नवरो। सदाधिव स-दाधिव०॥ १८॥ जोमक्री तुमारो करीथी

नुदेर । उसीको खनाना दिश्रा गिरसुमेर ।

तेरानां चिपुरारि तवते<sup>:</sup> पखो । सदाधिव सदाधिव०॥ १३॥ जो मनमधनेकोस्राधा

मंडारी नुठारी नीमा वहुहरो। महाराज **र**व उस पर घरो। सदाशिव सदाशिव०॥ १५॥ नो रावण ऋसुर तेरी पूना करे। द-थो सीसकाटो तेरे ग्रागे घरे। प्रसन्नहोटी-

भा तुमने उसको वरो । श्रसरराज लंकामें नाकर करो। सदाभिव सदाभिव०॥ १६॥ नो रावण रघृतमकी सीतास्री। तबी सो दुखी राम पूजा करी। चनूमानरूप उसकी

रचा बाह्यो। तेरा नाम तवते रामेश्वरपछो। सदाभिन सदाभिन०॥ १७॥ जो गोकर्षः को एक चंडारी गद्र। उसी को किसीने विञ्चपची दद्र।वैच्स्मृषीयोखायूका लिंगपर

परयो। तबीतुम मुक्तदीनी उसको .बरयो मदाशिन मदाशिन ।। १८॥ जो फंधिन

भयोबर्न में भूगमारने । जगांचार पैहिर रात निजकारने।मारेडनांडसनवितपंत्री माडेयो। गिडीनिंगपै तुमप्रसन्नहोपहेयो। संदंशिव संदंशिव सक्ततद्वं हरो।। जोधीमंतनी का डुवायामतार। उसीने तेरात्रत रखासोमवार । खुवातुमविग्राइसो चंद्रोंगेंदवरो । सदातुम भगतपान रचा-**केरो । संदाधिवसंदाधिव०॥ १६ ॥ समुद्र** मयन लागे दानवतेदेव। निकाले चौदां रत्नं करतेरी सेव। जीनिक्तारात देख मांगेसुरो। तबींतुमने खालीमा उसकी वरो । सटाग्रिवं सटाग्रिवं ॥ २०॥ खाद्र-षा जैहरकों तबभ्योनीलकंठ। मगतहेत वीवानरी नंडमंड । सदातम दयावी नृपा

जाकाशीपुरीलिंग विश्वेश्वरो।नदीगौतमी लिंग चिंबकोश्वरी। सदाशिवसदाशिव०॥

श्रिव सदाशिवसक्ततदुखहरी। मेरीवेरक्यी देर एती करो । जोपुष्पदंतषा एकगंधर्व

राज। दुम्रा श्रापस्यको खोदमा समममा-न। होइग्रा दीनतव महिमां तेरीकछो। दीग्रा सक्त समाज उसकोवरो। सदाधि-

व सदाभिव०॥ २२॥ जोसोरह सोमनाय

महादेव हो। जो श्रीशैनवासी मनकारजन

वरो। महांकाल उजैनमैं तुमहरो । जो लांकारमे लिंग ममलेश्वरो। सदाशिव स-

टाग्रिव ॥ २३ ॥ जीनेदार स्वामी हिमाले-

श्वरो। जोडाकनदेश भीमार्थकर वरो।

त्तो इरो। मेरीने रक्यों देर्एतीकरो। सदा

२४ ॥ बांघीपुलनो सागरपै रामेश्वरो। नो दारक बनेबैठे नागेश्वरो। चितामूमीतारी बैजनाथचो। शिवाचेमुलक चिंगदुशमेश्व रो। सदाशिवसदाशिव०॥ २५॥ गिनेकौन

सारे भगत वेशुमार। मेरीअनतयोडी तं श्रपरंश्रपार। ब्रह्मादिक सकत देव धक ध-कपड़ो। मैं ग्रदनासा इनसाफ कैसेकरो॥ सदाभिवसदाभिव सक्ततुखक्रो॥ २६॥ करपन्चकानी समुद्रदवात। सकलगिरी सिम्राची निमीकागनात । दिनेरातसारद जो लिखनाकरो। तमीसिफतसारीनथारी वरो। सदाशिवसदाशिव० ॥ २०॥ चारो युग ऋषीश्वर तपीश्वरमुनी । सिफाततेरी

करकरणके नावनी। मैं कलियुगका श्रानि

र्ज गुनिस्गारसी । नकातिमकोई सिपात कैसेकरों। सदीभिवसदीभिवं० ॥ २८ ॥ तक्तलासगामी मंत्राजिन जमीन । करी घ्यान हरदम विसावी नवीन । मेरे श्रीगणां पर नहीं चित घरो। पकड-वाहीं जगदीय अपना करो। सदाधिव सदाधिव ॥ २८॥ मेरी ऋरन सुनीए महा-देवनी। विना तेरे किसकी करीं सेवनी। शिवोशिव करो' हे सवस्य हरो। टीना-नाथ ग्रनाथपै कहणाकरो। सदाधिव सटा **पिव ॥ ३० ॥ तृं**सीं मज्ञवत्स्व सुनों दीन द्याल । म' ग्रानिन खड़ा तेरेद्वारे निचान। मनाटेव ग्रंकर विश्वंसर हरो। मेरे हाल थर रैड्म क्योंनक्रो। सदाधिवं सदाधिव

सकल दुख हरो । मेरीवेर क्यों देर
एतीं करो॥ ३१॥ इतिश्री लूणिमश्राणी
नगर निवासी श्रीमत पंडित निहोतचंद
विरचितं शिवस्तीच समाप्तम्॥ शुमं
मवतु॥डोंनमो भगवते वासुदेवाय। डों

ण्णायनमः। छोंनमःशिवाय ॥ इन मंत्रीं विष निस मंत्र में अधिक श्रद्धा हो तिसका निप करणा। ये शिव विष्णु राम कृष्ण के नाम हैं। अब चार देवोंके सारमूत गा-यत्री मंत्रको निखते हैं छोंमूर्भुवः स्वः त-त्सवितुवरेण्यं मर्गोदेवस्य धीमहि घियो

योन: प्रचो टयात्॥ इतिगायचीमंदः यद गायवी मंद्र जप मटमांस मद्रण सेंत्रण

नमो नारोयणाय । शोरामायनमः। शोंकु-

तिमंद कोकृपालु घंकरसरस ॥१॥ डों शि-वायनमः। डोमेन्हेश्वरायनमः। डोग्रंमुवे नमः। द्यां स्वयंभुवे नमः। द्यांप्राप्र श्चिखराय नमः । चो वामदेवाय नमः॥ **डों विरूपाचयाय** नम; । डों कपर्दिन नम: । छों नीलबोह्तिताय नम: । छों र्थंकरायनमः । छोंघूलपाणये नमः। छों

विष्णुबद्धमायनमः । चो प्रिपि विष्णाय नमः डो'ग्रंबिकानाणायनमः। डो'ग्री कं-

ठायनमः। डोंमक्त वत्सलोयनमः। डोंम-

वायनमः। डोंग्रर्वायनमः। डोंग्र्डायनमः

डोपग्रुपतयेनमः । डो'योगेश्वरायनमः। होपरम<del>इंस</del> गतयेनमः। डोंमुति नाषा-

यनमः। छीकाशीनाथायनमः। छोविषु

डोंगाघरायनमः । डों घूर्नेटायनमः । डोंसोम सूर्याग्निनोचनायनमः । डोंस्-रायनमः । डोंमस्मघूनितविग्रहायनमः । डोंसांबसदाधिवायनमः । डोंनाग्रमध-

णायनमः । जोसोमनायेश्वरायनमः । जो

मलकार जनेश्वरायनमः। छोंकाशीविश्व नाथायनमः। छोंकेदारेश्वराय नमः। छों रामेश्वराय नमः। छोंवेदेश्वराय नमः छोंकारे श्वरायनमः। छोंममलेश्वराय नमः। छोंमचो कालेश्वरायनमः। छों व्य

म्बिकेश्वरायनमः। छो' नागेश्वरायनमः। छोविदेश्वरायनमः। छो' शामेश्वरायनमः। छो'मीमेश्वरायनमः छो'विश्वकार्नुनमः ॥ः ची विश्वमंद्री नमः। ची विश्वमंदर्दी नमः । डो विश्वनाषाय नमः । डो ग्रादि देवायनमः । डों श्रीमहादेवायनमः । **छों सदा**भिवाय नमः । छों पार्वती प-तयेनमः। जो मृत्युं नयायनमः। जोमृडा-यनमः। डो ननाटाचियानमः। डो सीम

मुर्तयेनमः । डोंटचाध्वरविध्वंसिनेनमः। डींविव्यासेश्वरायनमः । डींव्योम कीशा-यनमः। डो'दिगंबराय नमः। डोंपतित पा-वनायनमः। डोंश्रर्थागतिपावनायनमः।

<del>टो मर्गायनसः। टो मतानां मुतिमृतिफल</del>

चीसवैज्ञाय नमः । चीकालचन्नाप्रवर्तिने

दाचि नमः । चों चों कारकपाय नमः। नमः। जो सचिदानदायनमः। जो शां-

तिस्वरूपायनमः। डो'तेनोरूपायनमः। ष्ठींग्रात्मारामाय नमः। डींमद्रो जाताय नमः। डो'तत्पुरुषाय नमः। डो' ईपाय नमः छो' श्रद्धाराय नमः। छो' वामदे-वायनमः । डों प्रमथाधिपतये नमः । डों गणनायाय नमः। छो 'वोरभद्राय नमः। **चों सहस्राज्ञायनम: । चों सहस्रपदये** नमः। छो'नान्ह्वीननकाय नमः। छो'वे-दांतसारायनमः। डो'नित्याय नमः। डो' सुधाय नमः। छोःईश्वरायनमः। छांमा र्कं डेश्वरायनमः। डोंवधाष्टेश्वरायनमः चोंब्रह्मे श्वरायनुम: । **चोंग्रगस्तेश्वराय**-नमः। डो'ज्ञानस्वरूपायनमः।डो' सग्रा यनमः। जोकरवीरप्रियायनमः। जोविश्व

रूपायनमः । चींब्रह्माविष्णु रुद्रावतारेभ्यो नमः। छोपंचवक्षे नमः । छो'महामुनी मुकटघारिणे नमः। डोंस्ष्टि स्थिति तय

कारिणे नमः। डो'त्रु ति गम्यायनमः।डो' व्यासेश्वरायनमः। छो वेदांतसारायनमः। **डो'परमदया**तवे नमः । डो'ग्रनेककाटि

ब्रह्मांडननकायनमः। डो'ग्रनंतायनमः। **डो'तारकायनमः। डो'परमेश्वरायनमः।** 

डो'परिपृणीयनमः । डो'परमब्रह्मणेनमः

॥११०॥ इतिवेदसार शिव नामावती स-

माप्ता ॥ स्रो'शांतिः शांतिः शांतिः ॥ स्रो'

रामायनमः। जोरामभद्रायनमः जीराम चंद्रायनमः। डोंकृष्णायनमः। डोंकृष्ण महायनमः। डोंक्ष्ण चंद्रायनमः। डों

नारायणायनमः छोवासुदेवायनमः। छो सर्वात्मनेनमः। छोपुंडरोकाचाय नमः। छो'गोविदायनमः छो'माघवायनमः। छो' मधु सूदनायनमः। छो' विविक्रमायनमः। छो'ग्रन्युतायनमः। छो'जनार्दनीय नमः। छोक्रिकोक्षेश्रायनमः। छो'केश्वायनमः।

डो'विष्णवेनमः। डोंबनिमालिने नमः। डोंपद्म नामायनमः। डींननग्रायिनेनमः डो<sup>:</sup> परमात्मनेनम: । डोंनारसिंहाय नमः। डोंपुरूषायनमः। डोंगरुडध्वनाय नमः। डोंहिरण्यग्रमीयनमः। डों त-न्सतव्रह्मणेनमः ।॥२८॥ इति वेदसार भि-वविष्णु नामावित समाप्ता॥ शुभं म-'वतुः॥ये वेदसागर- ईश्वर को नामो' का

( 35 )

पुरुष पविच होकारं प्रात मध्यान्ह तथा सा-यकाल नित्यप्रति ऐकाकर पाठ करे है वर पुरुष इस लोक में' स्त्री पुत्र धन ग्रा-दिका मन वांकित सुखां को प्राप्त होकर देच त्यागसे पीछे स्वर्ग वैक्उं कैलाश ब्रह्मनोग ग्रादिक उत्तम गतीको प्राप्ति होवेहै इस वास्ते अपने कल्याण की इ-क्रावान पुरुषो इन शिव विष्णुको नामी को तथा स्तोच को नित्यप्रति पठन करने योग्य है॥ ग्रन शिन ब्रह्मा निष्णु इन तीन द्यवत्यों की ग्रारती को लिखते हैं। जै शिव **ভो'कारा हरशिव डो'कारा।व्रह्माविष्णु स-**दाधिव ग्रधेंगी गौरां।छो हर हर हर म-चारेव। एकानन चतुरोनन पंचानन

महादेव। श्वेतांवर पीतांवर वागंवर ग्रंगे शिव बागंबर श्रंगे। इंद्रादिक सनकादिक स्तादिक संगे। डो' हर हर हर महादेव। अन्तमाला वनमाला संडमालाधारी शिव र्'डमाना घारो। चंदन मृगमद नेपन मा-लेशशिधारो। डों हर हर हर महादेव। भस्मत्रतितत्रिग्रह वामांगा गौरो शिव वा मांगा गौरो। मुनिगण सुरनर सेवत ब्रह्मा दिन शौरी। चीं हर हर हर महांदेव

राने। शिव पंचाननराने इंसासन गरूडा-सन वृषवाइन साने। छो'इर इरइरमझा-देव। दोभुन चारू चतुर्भुन दशभुन तुम सोहै शिव दशभुन तुम सोहै तोनो एक स्वरूपा चिभुवन मनमोहे। छो'इरइर इर

**करमध्ये करमं**डच चक्र चिश्र्वधरता शिव<sup>ा</sup> चन विश्व धरता। जग कर्ता जगमती जगनिश्वे हर्ता । छो' हर हर हर महा-देव। कानन कुंडल शोभित गलमोतिन ंमाला शिव गल मोतिश्रनमाला। जटा मैं गंग विराजे ग्रोढे मगकाला। डों हर हर हर महादेव। सिचदानंद स्वरूपा विभ-वन के राजे शिव चिभुवन के राजे। चारी वेद उचारत ग्रनहरको वाजे। हो हर हर इरमचादेव।सारस्वती वर ब्रह्मा चच्मी वर विष्णु शिव लच्मी वर विष्णु।ग्रर-धंगी पीम्रा रंगी गौरां शिवसंगी। छोंहर इर इर महांदेव। चौसठ योगिनी मंगल गावत निरत करत भैरी शिव निरत क-

रत भैरो। बार्चे ताल मृदंगा ग्रीर बाजत ही रो। सो हर हर हर महादेव। काशी में बि-श्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी ।शिव नंदा ब्रह्मचारी। निसदिन भोग लगावत महिमा ग्रधिकारी। छों हर हर हर महादेव। प्रि वजी की श्रारती मंगल निशिदिन जो गावे शिव निसदिन जो गावे। महत शिवानंद स्वामी वांक्रित फलपावे। छों हर हर हर महादेव । जैप्रिव सोंकारा हर ग्रिव सों कारा। ब्रह्मा विष्णु सदाभिव ब्रह्मा विष्णु महादेव श्रद्धीगी गौरां। छो' हर हर हर महादेव ॥ इति प्रिवविष्णु श्रारती समाप्त छो' हरे राम हरे राम। रामराम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरेहरी

🗁 अब शिवजी के अवतार सनुमानजी का श्लोक लिखते हैं॥मनोजवं मारुत।तु-ल्यवेगं जितेंद्रियं बुडिमतां वरिष्ठम् । वा-तात्मनं बानर यृथमुख्यं। श्रीरामदृतं शरणं प्रपदा ॥ ग्रथ गुसोंई तुलसीदास तथा श्री हरि योगीश्वर भरवरौँ जी ग्रादिक मरा-त्मां कोग्रां वानीग्रांको लिखते हैं।। दोहरा गिरना संतसमागमसम न नाम बहु ग्रान। बिन हरि कृपा होइना गावें' वेद पुरान ॥ ॥ १ ॥चौरासी के खेतमें बीते जन्म ग्रनेका रजब गुरुगोविंदको जन्मनदीनोएक॥२ तुलमी वोच्च दिन यादकर जपर पांछ तर्ने सीस। भूमंडमै आइकर विसर गिछी न-गदीस॥३॥ स्वास स्वासं हरिनाम नप

बृथा स्वास मतीखोएं। श्रन्तकाल के स्वास कों येची स्वास मतीचीए ॥१॥ रे मन तन निज विचरगत ग्रंतरवर सुखद्देत। श्रन्त-रमुख बिन सुख नहीं। विदित सनातन नेत ॥ ५ ॥सो मात तात गुरुनार जो विघ्नी हर भजनमें। ताकोडार खदार हर भ-ज जनम सपाल वारो॥**६॥ दो० विनविवे**क वैराग में तवपद पंजनटेक। श्रीशंकर मम शंकरी देह वैराग विवेक॥७॥ची० नीव ब्रह्म में' मेदन भोरा।जांहेमिले पुन नांहि वि-होडा। एकवार होइ दर्शन जांको। देखन योग्य रहे पुननाको ॥ १॥ देह के त्याग लग शुभ मंगलगरहे। देहनीव भाव को समाव ब्रह्म गयेहैं॥६॥दो० नोपनरे निस्

पुरुपपर परमेश्वर जन श्रापा लोननसाय " मिलाप कृं चर्हे दिन भर रात।बुरूलेशाहा वच्चागनेचार दिलदीकरे' चेरियां साध सदावना है।१०। महने वालेदी श्रधीप होपी ते सनने वालेदी पाई। सारी हेरी उसछ-ठार्द्रे निस इदे नान नगार्द्र ॥ ११॥ कर्हा ग्रंथ गए। के परे किंकरमा के कीन। चिट नड ग्रंथ प्रभेदनी घोडरनव प्रगठीन। वंत ॥ प्रपाप्नुलांदे विच न्यों वास रैं हदी तिवें घट घट ब्रह्म समाइदाई। फून देख से पित्रा प्रतच दिसदा रूपवासदा न-जर ना ऋांवदाई ।घघा घेर संहार सें नि-कस गए सोई सूरमे संत कहांवरेनी। वेद बाच बैठे तत्व खोज चीता नेकी वदी न्

'इथ न पांवदेनी। स्वता सिंह नेहडी नित नात होवे आशक तिसीका ध्यान लगां-बदेनी। कहें द्याल गोपाल न भेट कोई सोई रिंद्रफ्कीर कहांवदेनी॥ चचा चित ने चिथिया नितमैन गुरा ग्रापणाचान सुणा वना हां। रात सुतियां मुठियां वात नांदी दिने घंदिग्रांदे विच घावना हां । टिंडा व न्हदिश्रांदी वारी तंघ नांदी पड़ा श्रापना खेत सुकावना हां। कहे द्याल गोपाल वि-वैक वाभूं वाभाषाची थीं प्रसदा जावना हां॥२॥ दाल दूरन नहीं नजूर स्वामी दूर ग्राखदे ग्राखदे दूर होए। निन्हां नूर ह-नूर दी सुध पाई सोई ग्रापणे ग्राप् मन-नूर होए। निन्हां चित नू मार के च्र

कीता गोद नाई महबूबदी विच साए । नाचे द्यान गोपान ग्रमेट प्यारे चढ़ गंग महतते सुख सीए॥ ड्रोढा। ताच् मकान पर ग्राणक वैठेना ना कोाई द्र्या देखिया ना नोइ द्यायाह। दूनी दुमैतिदिनदी मु-रश्रददेई हटा। मने नाहन जानणा नाघर में मिले खुदा इसम निन्हां दा पान है।

जिसम तिनांदा पाक पानी प्रकरे। हिंद दिसदे उभे करनकलात। नक धमावन ते मथा रगडन मसीते खले छलमा छोद स

ची रमन न नागदे नितवन रव रना नेकी वदी न ग्राप्रकां नित फकर वेपरवास

ध्याल करे गोपाल नू छोडे खुदीखुदा।

गृब्द॥कांद्रयादा गरवंन की नीए कां-

र्द्रग्रों स्थिर नहीं रैहिणा जी। हांड मार्सदा पिंजरा इसते क्या खिल वैहणा जींा शिव शिव शिव करो। बावरे समा नेहे हो इयानी। ग्रान करु तैन् भख तैंदा मुनि-वर नजरी न श्राइश्राजी॥१॥ व्याम श्रकाश जटा लंमी किसे ग्रंत न पाइग्राजी । चर्ण पातालांदा आसरा वाणी वेद सुनाइआजी भिव भिव भिव करो बावरे समा नेडे ग्रा-इग्रानी। ग्रान कान तैन्र मखनैसी मुनि वर नज्र न श्राइश्राजी। छोंकार सूर्य भ-गवान माइया तिसको धूप पछान।पांच देवता कारज जानः। सभ कारण ब्रह्म प-क्रान डो'कारकी करी श्रादेस । गुरु पूरे का यह छपदेशं १ डो'कार विच विंदुसार ।

योगी जप दे दश्रवें द्वार । शिव उपदेशे चारा यार । सूमा ब्रह्म सदा सदासुखा सार। डो'कार की करी ऋदेस गुरु परे का यह उपदेश । डो'कार वेदमै'सार । सोइंशब्द निशानामार।खतेपुकारन चारो

यार। फोर न ग्रौसी तैयेवार। डो'कारकी करोग्रदेस । गुरुपूरका यन्नउपदेस । ग्रोंका रका देखोरूप। तीनमाचा करीमकृषा। स-तचितम्रानंदतुरीम्रारूप । भ्रागेवाणी होगी ईमून। डांनारको करोग्रदेस । गुरुपूरेका यहउपदेश। डोंडोंनपदिग्रारैहणा।सीहं वीचिमलाकीयार । वेदगुक्ने इंडो फर-माइम्रा।मनको रखोविलाकोयार। ऋई कई में संयमुकरना । देन्स्यमिमान उडाकी यार। ब्रह्मश्रीम हृदयमें जागे। कमें श्रकंमी जलाकेयार। ततत्वेका भेदचुकाके। श्रस्पद ब्रह्म लखाकेयार। दमडोचमडी समजग खाइश्रां। कोई विरला बिचशा श्राकेयार। द्यालगोपाल स्वरूपमें जुड़ना। मानुष जन्म हीरापाके यार॥

द्रतिश्रीमततूषिमिश्राणी नगरनिवासी श्रीमतपूजपाद भक्तजनों मैं श्रेष्ट ब्रह्मदर्शी योगोराज श्रीमत श्रीमान्श्री १८० मक्त प्रभुदयालजी विरचितं शब्दवाणी समा-प्रा शुभं भवतु॥

श्रविदुर शुक्र वृष्टस्पति तथाश्रीष्टरम-रथरीजो श्रादिक सत्तपुरुषों के नीतिशास्त्र कं सारमूत अर्थको संचेपसे लिखते हैं! ्रह्र ] तत्तां प्रथमतो जोकाष्ट्रयेकरनाहो तिसको भलोप्रकार अपने हुटेमें तथाबुडिमान अ पनेगुक मिचोंसे मिलाकर कारलकरे क्यो

को जोपुरुष शीघृता श्रर्थात् उतावनीसे कारजकोकरेहै वह पुरुष तमाम श्रायुभर में टु:खपोवता है, जैसे विनाविचारसे गुरुने शिषकरना वा शिषनेगुरुकरना वैरागसे विना गृहस्यात्रमका त्यागकर संन्यास श्चात्रमको घारणकारना ग्रीर लोभ प्रमाद<sub>ः</sub> **कर** कन्याकुपाचतांई टेवगोग्राटिक का र-ः नीसेकीएकूएकार्म पुरुषको दीनो नीको को मृष्टकरतेहैं।दूसरापुग्यकर्मकरे भ्रथना न करिपरंच पापकर्मको नमीनकरे क्योंके कीएचूंए पापकर्मकाफल **दायसेकू**टे नायः तारै तिनपापीविषेमी करीरूई प्रतिज्ञा कात्याग तथासंतगौब्राह्मण ग्रोदिक महा त्माकी रचासे विना भूठीगवाही देनी तथामूठबोलना मिचड़ोही विश्वासघाती कीते उपकारका मुलारेना घर्मात्माराजा ग्रीर विद्वान महात्मीं का तथादाताग्रादिक उत्तमपुरुषोंका मारनाथे ग्रतिदारुण पाप कथनकरेईं इनको कभीम्लकरभीन क-रना॥२॥तीसरेहोतेबल ग्रपनी प्रक्तिको म्रनुसार कोर्द्रन कोर्द्र शुभकर्मको' जरूर करलेना तहां जैसे कूप लगाना तालाव बनवाना भिव विष्णुको पंदिर तथा विद्या कीयां शाला अन्ने जेच तैसे विदेशीडों के

निवासकेलीए धर्मशाला बनवावने ग्रां-दिन नोईन नोई ऐसे शुभनमें नो नहर करना जोश्यकर्म इसकी परलोकविषे श्रयवाद्सरे जन्मविषे रचाकरे॥ ३॥चौथा जिसवकत*पापकर्म*फुरे उसवकत उसपाप करनेमें देरीलगादेवे ग्रीर शुभकर्म निस वकतपुरे उसीवकतकरत्तेवे क्योंकि रोग श्रापदा समक्षेसाथ बनीचूई हैं'। जैसे .पूर्व युधिष्ठिर बलिचंदर रामचंद्र इरिचंद नलं दमयंती द्रौपदी सीता ग्रादिक पूर्वरा जेरानी ग्रांको ग्रापदा बनीग्रां है' जोराजसे म्ष्टहोकरवनीविषे भरमते रहेहैं इनकी गाणाये श्रीमहाभारत विषे बडेविस्तारसे र्मयनकरीआंहैं इसवास्ते होतेवत 'श्रेप-

्[ ३५ ] नी प्रक्तित्रमुसार जप तप तीरवयाचा

कर्म इसकीपरलोकमें मददकरे॥ ४॥ पांचवां ऋपिकसीसे वधीकी न करे ऋीर अपने साथ कोई वधीकीकरे तो चमाकरे क्योंके बरोबरीकरनेसे करोडों देवता तथा करोडों दैत्य तथा ऋठाचरा ऋचीगी कैरवांपांडवोंकी सेना तैसे एककपर सी श्रची स्गी कृष्णवत्तदेव ग्रादिक यादवींकी नष्टहोगद्र् हैं इसवास्तेवुद्धिमानपुरुषोंने थोडा गमखाकर किसीके साथ वैर नही करना॥५॥षष्टम बनोमें सटकना वा

विद्योका ग्रध्ययन गुरोंकी सेवाविद्याकी ग्राला तथा मंदरोंकी वनवानग्रादिक कोई न कोई ग्रुमकर्मकी जहरकरलेवे लोग्रुम

खुनी चार्षी वा पचाडों से गिरकर मरजा-ना तो श्रेष्टहै । परंतु पापकर्मीश्रोंकी तथा वेदसे विरुद्धमतवाले नास्तिकोंकी संगति कमी नकरनी क्योंके पूर्व जीजीपुरुषनष्ट च्एईं सेसिक्संगति तथा श्रातस प्रमार करके नष्ट चूए हैं जैसे नहुष राजा मृगु ग्रगस्त ग्रादिक ऋषियों के ग्रपराध करने में स्वर्गमें गिरकर सर्पयोनिको प्राप्तसूत्रा ग्रीर काक्सुशंड ग्रपने काक्तनमसे प्रथम तीसरे जन्मविषे श्रपनेगुरुको सन्मुख ग्रा-द्रग्रा च्या देखकर नमस्कार न करनेसे · दश्रहजार १०००० सर्पयोनिको प्राप्तह्म्रा ग्रीर जैसे स्वीग्रादि खोटी संगति करके जैमनमुनि पराशर शुत्र चंद्रमा इंद्रसे।

भरी शृंगीऋषि । विश्वामिच तथा एर्द्रज राना ग्रादिक बडेबडे ऋषीमुनि स्वीयो की संगतिकरनसे नष्टच्राई, दनकीग्रां गाथाः श्रीम<del>दा</del>भारतविषे<sup>ँ</sup> वडे विस्तारसे क्यनकरीआंहैं ग्रीर नैसे प्रमादकर हम लोक ब्रह्मसे जीवमोवको प्राप्तहोकर दुखी होरहेहैं इसवास्ते बुडिमानपुरुषोंने खी-ठी संगति तथा श्रालस प्रमार<sup>े</sup>को त्यांग कर सत्यशास्त्रको ग्रनुसार यतनशीलहो-वणा क्योंको पूर्व जीकुछिकिसीको प्राप्त <del>हूग्राहै</del> । सीसत्शास्त्रको अनुसार ग्रपने पुरुष प्रयत्नकरनेसेही हूमाहै, नैसे पूर्व पुकारेव वामदेव जडमर्थ तथा घ्रेव प्रद्वाद हरिचंद विश्वामित गयामुरदैत्य

भागौरथराना ग्रादिक सत्शास्त्र ग्रनुसार यत्नकरनेसेचीं मचान पदवीकी प्राप्त च्एचैं इसवास्ते वेद तथा मनु पराशर व्यास वसिष्ट याजवल्क ग्रादिक सत्रान स्वेंकि अनुसार तथाग्रापनी प्रक्तिग्रनुसार यत्नशील होवणा ग्रालसप्रमादकी कभी न करणा॥६॥ सप्तम कोईक विद्याके पठनग्रादिक गुणको जहर संपादन कर सेवणा क्योंको विद्यादिक गुणेंसे रहित मर्ख प्रव रोनों नोगों ने सुखें से नेमुखरी रहेहैं ॥ सप्तम॥ ७॥ नीतीयों विषे चतुर पुरुष निंदगाकरें या तमामधन नष्टहीना वे ग्रथवा प्राप्तिचेवे ग्रमीमरनाचे ग्रथवा म रूप प्रयंत नीवनाही परंतु नी महात्मा

लेगिहोतेहैं वे सतशास्त्रसे विरुद्ध एक कटमभी नहीं घरते सप्तम ॥ ७ ॥ ग्रपनी वाणीका वशीकाररखणा अर्थातऐसीबानी बालंनी के जिसके बालनेसे अपना अथवा ग्रीर किसींका कार्य सवरताहे। नहींती मीनकर र्द्रश्वरकेनामो'का जप करना क्यों के अनेकां जनमां के पुण्यां कर प्राप्तिचए मनुषजन्मकी मुखैलोकों के मनी हारमें तथा नष्ट होने हारे शरीर के मोगो' क भोग में व्यर्थ नष्ट नहीं करना क्योंने यह अपना शरीर तथा खी प्रचा-टिक सम्बंधी तैसे अपने मित्रादिक त-माम ज्यात अपने मतलबन्ने हैं, अपने धर्म में बिना तथा ईश्वर से विना और कोई/

मिसी महात्मा ने वचन कहा है। तहां वचन क्या मानुष से नेवडी क़ैछह मरे के विक्रोडे कीम्रा ग्रीहतीडे नेह क़र म़ाहिब

से नेवडी न श्रीह मरे न विक्डे न श्रीह तोडे नेह॥ ऋते ज्ञानान्नमुक्ति:। ज्ञाना है: वतुं कैवरुयं ब्रह्मवद ब्रह्मैव भवति॥ दूति नोतिशास्त्र वचन समाप्तम्॥ शुभं भवतु॥ कागन सिम्राही ब्रह्महै।ब्रह्मसीलिखनहार वक्ता श्रोता ब्रह्म है सर्वे ब्रह्म निर्घार हिर **डो**ंतत्मबुह्मणेनमः॥ इतिश्री मत् परम-इंस योगीवर्घनायें इ श्रीमत्परमहंस स्वामि नारायणदास योगेश्वर के विद्या-धीं ने तथाच श्रीमत्परमहंस परिव्रानना

द्घनानंदिशिरिपुच्यपाद शिष्येण बाधानंद गिरिणा विरचितं प्राकृत नीतीशाख तथा घर्मशास्त्रसार समाप्तम् ॥ शुभं भवत् ॥ हरेराम हरे राम राम राम हरें हरे। हरे मृष्या, इरे कृष्या। सृष्या सृष्या इरे हरे॥ इस मंच की यां चतुर्दश माला नपने से ग्राठ पैचरों में ग्रानेचारे दकीस चनार षट्शत स्वास सफल होजावेहै। येह दी-**ख्याचरी मंच नारद को प्रति ब्रह्मानी ने** काथन करा है अन दृष्टि मंद नेचपीडा निवृत्ति लोए सूर्य को हादश नामां को लि-खते हैं'। छो' मगवते सूर्याय नमः। छो मादित्याय नमः। छो' प्रभाकराय नमः।